# कालिज विद्यार्थियों के लिये— जैन दर्शन ग्रीर विज्ञान

नेषक व प्रकाशक— प्रोफेसर जी ० आर ० जैन

गम् **गम-मी**•

भूतपूर्व श्रध्यक्ष, स्तातकोत्तर भोतिक विज्ञान विभाग तिक्टोरिया कालिज एव माधव उज्जीर्सियरिंग कालिज, ब्रोहियर १८८०

वं निर्वाण सम्बत् २४६७

मूल्य एक रुपया ५० पैसे

प्रकाशक व मिनने का पना प्रो० जी० प्रार० जैन विजय भवन २२३ थापरनगर, मेरठ

मूल्य १ रुपया ५० पैसे

मुद्रक छोक साहिट्य प्रेस, सुमाष बाजार, मेरठ

## दो ग्रह्द

म्रनेक वर्षो से म्रखिल भारतवर्षीय दिगम्बर जैन परिषद के महामन्त्री मेरे परम मित्र भाई उग्रसैन जी जैन का यह मन्रोध चल रहा था कि मैं कालेज के विद्यार्थियों के लिए एक ऐसी पुस्तक जैन दर्शन पर लिखं जिससे उनका अपने धर्म में श्रृद्धान दृढ हो। इस सम्बन्ध में कई बार वे स्वयं श्राकर मुभसे मिले श्रीर ग्रपना ग्रनुरोध दोहराया । इस बीच

एक नई बात हई।

ग्वालियर के भाई कपूरचन्द जी बरैया M. A. साहित्य-रत्न बडे श्रद्धालु ग्रौर धर्म प्रेमी व्यक्ति हैं। जब उन्होंने सुना कि मैं ग्वालियर छोडकर मेरठ जा रहा हॅ तो उन्होंने यह इच्छा प्रकट की कि मै विज्ञान ग्रौर जैन धर्म सम्बन्धी जो श्रपने विचार समय-समय पर प्रकट करता रहा हूं उन्हें लिपि-बद्ध करवा दुं। उनके स्राग्रह को मैं टाल नही सका। उन्होंने सर्दी की रातों में कई-कई घंटे बैठकर मेरे विचारों को मुना ग्रीर लिखा। वही संकलन ग्राज ग्रापकी सेवा में प्रस्तुत है। इसके लिये श्री कपूरचन्द जी धन्यवाद ग्रीर बधाई के पात्र हैं। जैन धर्म में ग्रौर भी ग्रनेक विषयों का वैज्ञानिक विवेचन मिलता है। यदि सम्भव हम्रा तो भविष्य में म्रापकी सेवा में भेंट करूंगा।

मैं बड़ा स्राभारी हंगा यदि पाठक इस पुस्तक के सुधार के लिये ग्रपने उपयोगी सुभाव ग्रथवा रचनात्मक श्रालोचना भेजने की कृपा करेगे।

२२३ थापरनगर मेरठ

जी • आर • जैन

१ जुलाई १६७१

### मंगलाचरण

नमो नमः सत्व हितंकराय, वीराय भव्याम्बुज भास्कराय। श्रनन्तलोकाय सुराचिताय, देवाधिदेवाय नमो जिनाय।।

## १. विज्ञान क्या है ?

विज्ञान क्या है ? इस विषय को हम थोडे शब्दों में प्रकट करें तो कह सकते हैं 'नाप-तौल का नाम विज्ञान (Science) है।' जिस वस्तु का नाप-तौल नहीं होता वह इसकी परिधि में नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पर हम श्रात्मा को लें। जैन सिद्धान्त में वर्णित श्रात्मा एक श्ररूपी पदार्थ है। जो वस्तु ग्ररूपी होती है उसकी नाप-तौल नहीं हो सकती। यहां ग्ररूपी से मतलब यह नहीं लेना कि जो चीज ग्रांंसों से दिखाई न दे वह सब ग्ररूपी है। हवा बहती हुई हमारे शरीर को स्पर्श करती है, भले ही वह हमें दिखाई न दे, किन्तू इससे क्या उसके ग्रस्तित्व से इन्कार किया जा सकता है ? हवा को गुब्बारों में भरा जा सकता है जिससे उसके भारीपन का मनुमान सहज ही होता है। लेकिन ग्रात्माको न पकड़ाजा सकताहै, न छुन्नाजा सकता है भौर न किसी में बन्द किया जा सकता है, नेत्रों से देखने का तो प्रश्न ही नहीं है। इससे यह बान तय होती है कि ग्ररूपी पदार्थ होने के कारण ग्रात्मा की नाप-तौल नहीं हो सकती ग्रीर इसीलिये उसका ग्रध्ययन या उसके ग्रस्तित्व को सिद्ध करना विज्ञान के क्षेत्र से बाहर है।

विज्ञान का दूसरा अर्थ होता है 'तर्कपूर्ण ज्ञान।' यदि देखा जाय तो मालूम होगा कि विज्ञान के क्षेत्र में पक्षपात या संकीणंता नाम की कोई चीज नहीं है। जो बात तर्क-संगत होती है उसको ग्रहण कर लिया जाता है, ठीक उसी तरह जिस तरह 'हरिभद्र सूरि' के निम्न वाक्य से प्रकट होता है—

पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु।
युक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कार्यः परिग्रहः ॥
विज्ञान की तीसरी परिभाषा इस प्रकार है—

Science is a series of approximations to the truth अर्थात सत्य को खोजने वाला व्यक्ति शनै: शनै: एक-एक सीढ़ी पार करके सत्य को ढूंढने का प्रयास करता है। दूसरे शब्दों में यों कह सकते हैं कि आज का वेज्ञानिक सत्य के निकटतम पहुंचने का प्रयास करता हुआ चलता है और किसी भी स्टेज पर पहुंचकर वह यह दावा नहीं करता कि उसे उस विषय के सम्पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई है।

वास्तव में यदि देखा जाय तो विज्ञान के सिद्धान्त कोई ग्रन्तिम नहीं हैं। वे समय-समय पर बदलते रहते हैं; उनमे स्थायित्व नहीं होता। एक वैज्ञानिक जिस सत्य पर पहुंचता है उसे वह छिपाता नही है। अपनी खोज को वह सबके सामने प्रकट कर देता है जिससे कहीं कोई त्रृटि हो तो वह निकल जाय। भ्रपनी कमजोरी को वह स्वीकार करने में हिचकता नहीं। पुन: दूगरा वैज्ञानिक उस खोज को श्रपने श्रनुभव के स्राधार पर स्रागे बढ़ाता है स्रीर इस तरह विज्ञान के क्षेत्र में सत्य क्या है. इस बात की कोशिश बराबर होती रहती है। जो कुछ ग्रांख से या यंत्रों के जिरये देखा जाता है उसका समाधान ढूढा जाता है। यदि सत्य को पाने में पूराने सिद्धान्त बाघक बनते हैं तो उनके स्थान पर ग्रन्य नये सिद्धांतों की प्रतिष्ठा होती है। इसलिये किसी एक मिद्धान्त पर ग्रड़ रहना विज्ञान का काम नहीं किन्तू धर्म के विषय में इससे भिन्न बात है। जैनधर्म में यह दावा किया गया है कि उसका ज्ञान सम्पूर्ण है स्रौर कालभेद से श्रपरिवर्तनीय है। वैज्ञानिक किसी धर्म ग्रन्थ या शास्त्र से जुटा नहीं होता। उसकी खेज से यदि किसी धर्म ग्रन्थ में वर्णित किसी सिद्धांत का व्याघात हो तो वह उसकी कतई परवाह नहीं करता। उदाहरणार्थ बाइबिल (l'ible) में यह बताया गया है कि यह पृथ्वी ६ हजार वर्ष पुरानी है किन्तू जब वैज्ञानिकों ने किभी शिला या चट्टान को यह कहकर बताया कि वह ५० हजार वर्ष पुरानी है तो यह बात बाइबिल के जिलाफ हो गई। इसीलिये धर्म ग्रन्थ पर विश्वास करने वाले पुराने रुढ़िवादी लोग यदि उस वैज्ञानिक को नाना तरह के त्रास ग्रौर यातनाऐं देकर सत्पथ से विचलित करना चाहें तो वह सत्य बात को कहने में नहीं चुकता । यही कारण है कि जहाँ जैनधर्म में एक श्रद्धालु व्यक्ति ग्रपने ग्रापं ग्रन्थों पर दृढ़ श्रद्धानी होता है वहां एक वैज्ञानिक सत्य को ग्रपने विश्वास का केन्द्र विन्दु बनाता है। वह शास्त्रों को भी उतना ही मानता है जहां तक वह तर्क की कसौटी पर सही उतरते हैं। ग्रांख मूँदकर वह किसी भी बात को मानने के लिये तैयार नहीं होता। ग्राज के युग में विज्ञान की यह छाप स्पष्ट है। जीवन का प्रत्येक क्षेत्र उससे प्रभावित है। जादू वह है जो सिर पर चढकर बोले।

## २. पुद्गल

संसार की रचना में दो द्रव्यों का प्रमुख भाग है। पहला जीव (चेतन) या ब्रात्मा ब्रीर दूसरे को प्रकृति (जड़) या अचेतन कहा जाता है। जैनाचार्यों ने प्रकृति (जड़) को पुद्गल के नाम से पुकारा है स्रोर पुद्गल शब्द की व्याख्या उसके नाम के अनुरूप ही उन्होंने की है 'पूरयन्ति गलयन्ति इति पुद्गलाः' म्रर्थात् पुद्गल उसे कहते हैं जिसमें पूरण श्रौर गलन कियाश्रों के द्वारा नयी पर्यायों का प्रादर्भाव होता है। विज्ञान की भाषा में इसे पयुजन व फिशन (Fusion and Fission) या इन्टिग्रेशन व डिसइन्टिग्रेशन (Integration and disintegration) कहते हैं। एटम बम को फिशन बम श्रीर हाइडोजन बम को प्यूजन बम इसी कारण कहा गया है। एटम बम में एटम के टुकड़े-टुकड़े हो जाने हैं श्रीर तब शक्ति उत्पन्न होती है श्रीर हाइडोजन बम में एटम परस्पर मिलते हैं ग्रीर तब उसमें शक्ति का प्राद्भिव होता है। पूरण श्रौर गलन कियाश्रों को पूर्णरूप से समभने के लिये 'एटम' की बनावट पर कुछ प्रकाश डालना पड़ेगा ।

जैसा कि 'तन्वार्थ सूत्र' के पञ्चम ग्रध्याय-सूत्र नं० ३३ में कहा गया है' स्निग्धरुक्षत्वाद्बंधः' ग्रर्थात् स्निग्ध ग्रौर रुक्षत्व गुणों के कारण एटम एक सूत्र में बैंघा रहता है। पूज्यपाद स्वामी ने 'सर्वार्थसिद्धि' टीका में एक स्थान पर लिखा है 'स्निग्धरुक्षगुणनिमित्तो विद्युत्' ग्रर्थात् बादलों में स्निग्ध ग्रीर रक्ष गुणों के कारण विद्युत की उत्पत्ति होती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि स्निग्ध का ग्रर्थ चिकना ग्रीर मक्ष का अर्थ खुरदरा नहीं है। ये दोनों शब्द वास्तव में विशेष (technica.) अर्थों में प्रयोग किये गये हैं। जिस तरह एक ब्रनपढ़ मोटर डाइवर बैटरी के एक तार को ठंडा ब्रौर दूसरे तार को गरम कहता है (यद्यपि उनमें से कोई तार न ठंडा होता है ग्रीर न गरम) ग्रीर जिन्हें विज्ञान की भाषा में पोजिटिव व नगेटिव (Positive and Negative) कहा जाता है, ठीक उसी तरह जैनधर्म में स्निग्ध श्रीर रक्ष शब्दों का प्रयोग किया गया है। डा० बी एन. सील (B. N. Seul) ने भ्रपनी केम्ब्रिज से प्रकाशित प्रस्तक पोजिटिव साइन्सिज भ्रॉफ एनशियन्ड हिन्दूज (Positive sciences of Ancient Hindus) में स्पष्ट लिखा है कि जैनाचार्यों को यह बात मालूम थी कि भिन्न-भिन्न वस्तुओं को ग्रापस में रगडने से पोजिटिव ग्रौर नेगेटिव बिजली उत्पन्न की जा सकती है। इन सब बानों के समक्ष, इसमें कोई सन्देह नहीं रह जाना कि स्निग्ध का ग्रर्थ पोजिटिव ग्रीर रुक्ष का ग्रर्थ नेगेटिव विद्युत है। सर श्ररनैस्ट रदर फोर्ड (Earnest Rutherford) जिन्हें फादर श्रीफ एटम (Father of the Atom) कहा जाता है, अपने प्रयोगों द्वारा असन्दिग्ध रूप से यह सिद्ध कर दिया है कि प्रत्येक एटम में चाहे वह किसी भी वस्तू का क्यों न हो, पोजिटिव श्रीर नेगेटिव विजली के कण भिन्न-भिन्न संख्या में मौजूद हैं। लोहा चाँदी सोना, तांबा म्रादि सभी द्रव्यों के एटमों में यही रचना पाई जाती है

ग्रीर कोई ग्रन्तर नहीं है। इन बातों से 'स्निग्धरक्षात्वाद्बंधः' इस सूत्र की प्रामाणिकता सम्पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाती है। जिस प्रकार दिवाली के दिन बाजार में बिकने वाले भिन्न-भिन्न खांड के खिलीने यथा बन्दर, रानी, हाथी, घोड़ा म्रादि विविध रूशों में दिखाई देते हैं। यदि मुलतः देखा जाय तो ये वास्तव में एक ही खांड के भिन्न-भिन्न रूप हैं। हाथी के खिलोने को रानी का रूप दिया जा सकता है भ्रोर घोड़े को बन्दर की शक्ल में वदला जा सकता है। इसी सिद्धान्त के अनुसार वैज्ञानिकों ने यह जानकर कि सोना, चांदी, तांबा, लोहा, पारा सब एक ही शक्कर के भिन्न-भिन्न रूप हैं एक को दूसरे रूप में परिवर्तित करके संसारको चिकित कर दिया है। जब स्निग्ध स्रथवा रुक्ष कणों की संख्या बढ़ानी पड़ती है तो उसे 'पूरण' किया कहते हैं स्रोर जब घटानी पड़ती है तब उसे 'गलन' त्रिया कहते हैं। ग्रतः इसमें कोई सन्देह नहीं कि श्राजकल के वैज्ञानिक विश्लेषण के ठीक स्रनुकुल जैनाचार्यों ने इस विलक्षण 'पूद्गल' शब्द का प्रयोग अपने ग्रन्थों में बहुत वर्षों पहले किया था।

#### परमागुवाद

यों तो परमाणुग्रों की कल्पना ग्राज से २।। हजार वर्ष पूर्व डिमोकाइटस ग्रादि यूनानी विद्वानों ने भी की थी ग्रीर भारत में तो एक ऋषि का नाम ही कणाद ऋषि पड़ गया जिन्होंने पदार्थों के ग्रन्दर कणों ग्रथवा परमाणुग्रों की कल्पना की थी। किन्तु विज्ञान की दुनिया में लगभग १०० वर्ष तक यह मान्यता बनी रही कि संमार के पदार्थ ६२ मूल तत्वों से बने हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, जस्ता, शीशा, पारा ग्रादि । ये तत्त्व ग्रपरिवर्तनीय माने गये ग्रर्थात् न तो लोहे को सोने में ग्रीर न शीशे को चांदी ग्रादि में बदला जा सकता है लेकिन सैकड़ों वर्षों तक रसायन शास्त्री इस प्रयत्न में लगे रहे कि वे जैसे भी हो तांबे या लोहे के टुकड़े को सोने में परिवर्तित कर सकें। ये लोग कीमियागर कहलाते थे, किन्तू माज तक इनको अपने कार्य में सफलता न मिल सकी । जब 'रदरफोर्ड' ग्रीर 'टौमसन' के प्रयोगों ने यह मिद्ध कर दिया कि चाहे लोहा हो या सोना, दोनों ही द्रव्यों के परमाण एक से ही कणों से मिलकर वने हैं तो की निया-गरी का सपना पुनः लोगों की ग्राँखों के सामने ग्रा गया। उदाहरण के लिये पारे के अर्ण का भार २०० होता है। २०० का अर्थ है हाइड्रोजन के परमाणु से २०० ग्ना भारी (हाइड्रोजन के परमाणु को इकाई माना गया है) उसकी प्रोटोन द्वारा विस्फोट किया गया जिससे वह प्रोटोन पारे में घूल-मिल गया श्रीर उसका भार २०१ हो गया। (प्रोटीन का भार १ होता है) तब स्वतः उस नवीन अगु की मूलचूल से एक मल्फाकण निकल भागा जिसका भार ४ है, स्रतः उतना ही उसका भार कम हो गया ग्रौर फलस्वरूप वह १६७ भार का ग्रणुवन गया। ग्रीर सोने के ग्रणुका भार १६७ होता है। इस प्रकार पारे के पूद्गलाण की पूर्ण गलन प्रक्रिया द्वारा वह (पारा) सोना बन गया।

परमाणुग्रों में ये म्रल्फा (Alpha) कण भरे पड़े हैं। हमारे शास्त्रों की परिभाषा में यह वहा जायगा कि पारा ग्रौर सोना भिन्न-भिन्न पदार्थ नहीं हैं बल्कि पुद्गल द्रव्य की दो भिन्न-भिन्न पर्यायें हैं म्रतएव इनवा परस्पर परिवर्तन म्रसम्भव बात नही है।

श्राज वैज्ञानिकों ने इस प्रिक्रिया को साक्षात् करके दिखा दिया है, यद्यपि व्यापारिक दृष्टि से इस प्रियोग को सफल नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस विधि से वनाया गया सोना बहुत महँगा पड़ता है।

यदि पानी की एक नन्ही वूंद को काटकर दो खण्ड कर दिये जायें और उन दो खण्डों को काटकर ४ खण्ड और इसी प्रकार ४ के द, द के १६, १६ के ३२ करते चले जायें तो कुछ समय परचान् पानी की एक इतनी नन्ही-सी वूंद रह जायेगी कि जिसके आगे खण्ड करना संभव नहीं होगा। इस अत्यन्त नन्हीं वूंद को पानी का मोलीक्यूल (Molecule) या जैन शास्त्रों की परिभाषा में स्कन्ध कहते हैं। यह आजकल का एक सर्वसिद्ध तथ्य है कि हाइड्रोजन को जलाने से पानी बन जाता है। पूर्ण विश्लेषण से जात हुआ है कि जल के एक स्कन्ध में दो परमाणु हाइड्रोजन के और एक परमाणु आक्सीजन का होता है।

श्रभी जिस नन्हीं-से-नन्ही वूंद का वर्णन किया गया है उसको श्रगर श्रागे काटने की श्रौर चे टाकी जातो है तो जल का श्रस्तित्त्व ही मिट जाता है श्रौर हाइड्रोजन व श्राक्सीजन श्रलग-श्रलग हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में जल का स्कन्य, जल की वे नन्हीं-से-नन्ही यूंद हैं जिसमें जल के सभी
गुण विद्यमान रहते हैं और जिसे काटकर और छोटा नहीं
किया जा सकता। जल का यह स्कन्य इतना छोटा होता है
कि जर्मन प्रोक्तेमर एन्ड्रेड (Andrade) ने अपनी एक पुस्तक
में लिखा है कि आधी छटांक जल में, जल के स्कंधों की
संख्या इतनी अधिक है कि यदि संसार के सभी प्राणी
(जिनकी संख्या आज ३ अरब है) बच्चे, दूढ़े और जवान
सभी मिलकर उन्हें बड़ी तेजी से गिनना प्रारम्भ करदें (एक
सेकिण्ड में ४) और विना रुके रात-दिन गिनते ही चले जायें
तो उनको गिनने में ४० लाख वर्ष लगेगे।

जैसा कि कहा गया है जल के स्कन्य में ३ परनाणु होते हैं—दो हाइडोजन के ग्रौर एक ग्राक्सीजन का। इसी प्रकार ग्रन्य पदार्थों के स्कन्धों में भी परमाणु की भिन्न-भिन्न संख्या पाई जाती है, यहाँ तक कि किसी स्कन्ध में परमाणुग्रों की संख्या सौ या इससे भी ग्रधिक हो सकती है। जैनागम में परमाणुग्रों के समूह वा नाम स्कन्ध है।

#### परमागाु-रचना

'गोम्मटमार' जीवकाण्ड में परमाणु को षटकोणी, खोखला ग्रोर मदा दौड़ता भागता हुग्ना बतलाया गया है। जैसा ग्रभी कह ग्राये हैं इसकी रचना स्निग्ध ग्रौर रूक्ष कणों के संयोग से होती है। हाइडोजन का परमाणु सबसे हलका ग्रीर छोटा है। इसके मध्य में धन विद्युत कण (Proton) बहुत थोड़े से स्थान में सिकुड़ा हुग्ना स्थिर रहना है। परमाणु का लगभग सम्पूर्ण भार इसी में केन्द्रित रहता है ग्रीर सभी परमाणुग्रों में इस मध्य भाग को परमाणु का न्यू विलयस (Nucleus) या नाभि कहते हैं। न्यू क्लियस के चारों ग्रोर उससे कुछ दूरी पर ऋण विद्युत कण (Electron) लगभग १३०० मील प्रति मेकण्ड की गति से न्यू विलयस के चक्कर लगाता रहता है। मान लीजिये कि न्यू विलयस का व्यास एक मिलीमीटर है तो उससे १०० मीटर की दूरी पर याने एक लाख गुना दूरी पर ये इलेक्ट्रोन प्रोट्रोन के चक्कर लगा रहा है (देखो चित्र नं० १) ग्रीर दोनों के बीच की जगह खाली पड़ी है ग्रार्थान एटम ने ग्रान्दर एक बहुत बड़ी पोल विद्यमान

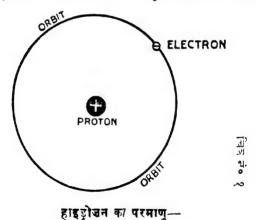

केन्द्र का मध्य बिन्दु जिसमें + चिन्ह बना हुग्रा है परमाशु की नाभि है ग्रीर उसके चारो ग्रोर जो नन्हा मा बृत जिसमें (--) चिन्ह बना हुग्रा है वह इलैक्ट्रीन है जो नाभि के चारों ग्रोर तीव गति से चक्कर काटता रहता है।

है। परमाणु इतना छोटा होता है कि यदि हाइड्रोजन के २५ करोड़ परमाणु एक से दूसरे को सटाकर एक सीधी रेखा में रख दिये जायें तो उस रेखा की लम्बाई केवल एक इञ्च होगी। इसी तरह ४० हजार शंख (२१ अंक प्रमाण) हाइड्रोजन के परमाणु का तौल केवल एक खसखस के दाने के बराबर होता है।

एक परमाणु स्नाकाश के जितने स्थान को घेरता है उनको जैनाचार्यों ने 'प्रदेश' कहा है। किन्तु इसके साथ-साथ यह भी कह दिया है कि विशेष पिन्स्थिनियों में एक प्रदेश के अन्दर अनन्त परमाणु भी समा सकते हैं। इससे प्रगट होता है कि जैनाचार्यों को अग् के खोखलेपन (Atom beeing hollow) का ज्ञान था क्योंकि उसके खोखला होने की अवस्था में ही एक परमाणु के अन्दर दूसरा परमाणु प्रवेश कर सकता है।

'सर्वार्थिमिद्धि' की टीका में इसी बात को सूक्ष्म अवगाहन शक्ति का नाम दिया है। जब एक ही प्रदेश में बहुत से परमाणुओं का समावेश हो जाता है तो परमाणुओं के ग्यूक्लियस एक ही स्थान पर केन्द्रित हो जाते हैं। जैमा कि हम ऊपर कह आये हैं परमाणुओं का सारा भार न्यूक्लियस में ही केन्द्रित रहता है, तो तथोक्त न्यूक्लियाई (Nucleit) के केन्द्रीकरण के कारण एक अत्यन्त भारी और टोस पदार्थ की उत्पत्ति होती है, जिसे साइन्स की भाषा में न्यूक्लियर मैटर (Nuclear Matter) कहते हैं और बोल-चाल की भाषा में वस्त्र कह सकते हैं। पानी से चांदी लगमग दस गुना भारी होती है श्रीर सोना बीस गुना, किन्तु यह वज्र पानी से ५० हजार गुना भारी होता है। ऐसे वज्र का एक घनइञ्च टुकड़ा—जिसकी लम्बाई चौड़ाई ऊँचाई प्रत्येक एक-एक इञ्च हो, श्रासानी से बास्कट की जेब में रखा जा सकता है; किन्तु यह ध्यान रहे उस टुकड़े का वजन ५० टन श्रथात् १४०० मन होगा। किसी-किसी तारे में यह पुद्गल इतना भारी है कि एक घन इञ्च का भार ६२० टन हो जाता है। जैन मान्यतानुसार इतना भारी पुद्गल संघित तभी बनता है जब श्रनन्तानन्त परमाणु एक प्रदेश में इकट्ठे तिष्टते हैं।

जिस नारायण शिला का जैन शास्त्रों में उल्लेख पाया जाता है ग्रीर जिसको नारायण पद्वीधारी शलाका पुरुष ग्रपनी किनष्टका उँगली पर उठाकर ग्रपने बल का परिचय देते हैं, वह किसी ऐसे ही पदार्थ की बनी हुई मालूम पड़ती है।

न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रोन (Electron) की परिक्रमा को एक रूपक में प्रगट किया जा सकता है। जिस प्रकार सौर मण्डल में अनेक ग्रह अपनी निश्चित परिधियों में निरन्तर परिक्रमा किया करते हैं; ठीक उसी प्रकार की क्रिया सूक्ष्म रूप में एटम के अन्दर हुआ करती है। कृष्ण और गोपियों की रासलीला में जिस प्रकार गोपियां कृष्ण के चारों और नाचती रहती थीं, उसी प्रकार का नाच प्रत्येक एटम के अन्दर हो रहा है। हाइड्रोजन के एटम के अन्दर एक कृष्ण है और उसके चारों और केवल एक गोपी परिक्रमा

कर रही है (देखो चित्र न० १) हीलियम गैस के एडम में केन्द्र में दो कृष्ण हैं और उसके चारों ग्रोर दो गोपियाँ नाच रही हैं, इसी प्रकार लीथियम के परमाणु में तीन कृष्ण, तीन गोपियां और बैरीलियम नामक घातु के परमाणु में चार कृष्ण चार गोपियां हैं। हर तत्त्व के एटम में उसके भारीपन के अनुपात से कृष्ण ग्रीर गोपियों की संख्या बढ़ती चली गई है।







चित्र नं २ २

इस चित्र में हिलियम लिथियम और बैरोलियम नामक तत्वों के परमाणु दिखाये गये हैं। इनमें केवल यहा अवतर है कि कृष्ण और गोपियों की संख्या निरन्तर बढ़ती हुई दिख नाई गई है।

(देखो चित्र न०२) मुख्य बात जानने की यह है कि एटम चाहे किसी भी तत्त्व का क्यों न हो, उसके अन्दर केवल कृष्ण और गोपियों का नाच हो रहा है। साथ में मनसुखा का भी योग है। इस मनसुखा को 'न्यूट्रोन' कहा गया है।

### रेडियो सिक्रयता

रेडियो सिक्रियता (Radio Activi y) भ्रम उत्पन्न करने वाला शब्द है। इस किया का घर-घर में विद्यमान रेडियो से दूर का भी सम्बन्ध नहीं है। इसका सही नाम रेडियो सिक्यताः (Radiation Activity, होना चाहिये

था। जिस समय एटम बम का विर्फोट होता है श्रीर यूरेनियम के एटम का विखंडन होता है तो उसमें से न्यूटोन निकलते हैं जो यूरेनियम के समीपवर्ती ग्रन्य एटमों का विखंडन करते हैं। यह किया ठीक उसी प्रकार होती है जिस तरह जलने हुए एक कोयले में से निकली हुई चिनगारी पास के कोयले को जला देती है ग्रीर इस प्रकार थोड़ी देर में सारे कोयले सुलग उठते हैं। विखंडन के समय न्यूट्रोन रूपी चिनगारियाँ तो निकलती ही हैं, उसके साथ-साथ वायमण्डल में गामा किरणों का विकरण (Radiation) भी होता है। गामा किरणों के इस विकरण को रेडियो सिकयता (Radio Activity) कहते हैं। ये गामा किरणें क्षय किरणों (X-Rays) से हजार गुना छोटी होती हैं स्रोर इस कारण ये न केवल मांस के पार हो जानी हैं बल्कि पैने तीर की तरह हड़िडयों के भी पार हो जाती हैं। फलतः हड़िडयों के अन्दर की चरबो श्रीर रक्त के लाल कण नष्ट हो जाते हैं, शरीर का रक्त नीला पड़ जाता है भ्रौर मनुष्य धीरे-धीरे वर्षो तक मरता रहता है। इस रोग का ग्रभी तक कोई इलाज वैज्ञानिक नही निकाल सके हैं।

यूरेनियम, थोरियम, रेडियम ग्रादि नाम की जो धातुएँ हैं, इनमें रेडियो सिकयता प्रत्येक समय विद्यमान रहती है। यूरेनियम की एक डली में ग्रन्का बीटा गामा किरणें ग्रवाध गित से निरन्तर निकलती रहती हैं ग्रौर लगभग २ ग्ररब वर्षों में यूरेनियम की ग्राधी डली रेडियम में परिवर्तित हो जाती है। ये ही प्रतिक्रिया रेडियम में भी रात-दिन हुन्ना

करती है। रेडियम को एक डली का ग्राघा भाग लगभग ६ हजार वर्षों में शीशे में परिवर्तित हो जाता है। (देखो चित्र न०३) इस प्रिक्रिया का ग्रध्ययन सर्वप्रथम १८६४ में एक वैज्ञानिक बैकरल (Becquerel) ने किया। पुद्गल की



इस चित्र में दिखाया गया है
कि यूरेनियम नामक धातु में कुछ
बयों तक विकिरण होने के पश्चात
वह रेडियम में परिवर्तित हो जाती
है श्रीर फिर रेडियम शाशे में परिवर्तित हो जाना है। चित्र से यह भी
विदित होता है कि यूरेनियम-रेडियम
में परिवर्तित होने के पश्चान उसकी
मात्रा कम हो जाती है श्रीर इसी
प्रकार रेडियम के शीशो में बरलने पर

चित्र नं २ होता है। इसका कारण यह है कि यूरेनियम अथवा रेडियम में से जो कि रणें अवाध गति से निकलती रहती हैं वह भी पुरगल का स्वरूप हैं।

दृष्टि से यह एक विलक्षण बात है। यूरेनियम, रेडियम भौर शीशा ये तीनों तत्त्व एक दूसरे से बिलकुल भिन्न तत्त्व हैं। रेडियम की कीमत लाखों रुपये तोला है और शीशे की कीमत ५-६ रुपये सेर है। प्रकृति बतला रही है कि संसार में जितने द्रव्य हैं, ये पुद्गल की भिन्न-भिन्न पर्यायें हैं और कुछ पर्यायें ऐसी हैं जो स्वयं बिना प्रयास ही एक से दूसरे रूप में बदल रही हैं। पुदगल शब्द की उपयोगिता और यथार्थता का इससे बड़ा प्रमाण भौर क्या हो सकता है, जो जैन तीर्थकरों ने भ्रपनी दिव्य वाणी द्वारा हमको बतलाया है।

वेज्ञानिकों ने इसी प्रिक्रिया को कृतिम रूप से उत्पन्न किया है जिसे कृतिम रेडियो सिक्रियता (Artificial Radio Activity) कहते हैं। इस किया में अतिशी घ्रगामी न्यूट्रौन कणों को गोली के रूप में प्रयोग किया गया है। इन गोलियों से जब किसी परमाणु पर प्रहार किया जाता है तब उस परमाणु का हृदय विदीण हो जाता है। परमाणु का

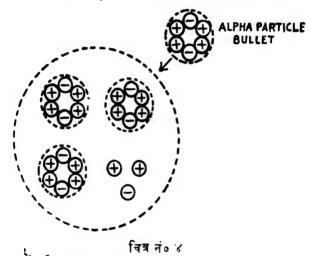

नाइट्रोजन का न्यूक्तियस विस्कोट से पहले

रूपान्तर हो जाता है ग्रीर उसमें से गामा किरणें निकलती हैं। इस प्रकार से वै गानिकों ने नाइट्रोजन को ग्राक्सीजन मैं, सोडियम को मैंग्नेशियम में, मैंग्नेशियम को एल्यूमीनियम में, एल्यूमीनियम को सिलीकौन में, सिलीकौन को फासफोरस में, बेरीलियम को कार्बन में बदलकर दिखा दिया है। (देखो वित्र ४ और ५ में यह दिल्लाया गया है कि नाइट्रोजन के परमाणु को किस प्रकार ऋाक्सीजन के परमाणु में परिवर्तित किया गया है। वित्र ४ में जो बढ़ा वृत बना हुआ है वह नाइट्रोजन के परमाणु का नामि (Nucleus) है इसके ऋत्वर जो तीन छोट वृत बनाये गये हैं वे तीन एल्फा कण हैं। प्रत्येक एल्फा कण के ऋत्वर ४ प्रीटीन ऋौर २ इलेक्ट्रोन होते हैं। प्रोटीन को (+) घन वित्ह से छांकित किया गया है और इलेक्ट्रीन को ऋण् (—) चित्ह से। चित्र ४ को देखने से ज्ञात होगा कि नाइट्रोजन के परमाणु में विश्फोट होने से पहले उसकी नामि में तीन एल्फा कण् दो प्रोटीन ऋौर एक इलेक्ट्रोन होता है। इसी चित्र में दाहिनी छोर जो एल्फा कण् दिखलाया गया है वह एक गोली है जो नाइट्रोजन के परमाणु में विश्फोट उत्पन्न करने के लिए प्रयोग में लाई जा रही है।

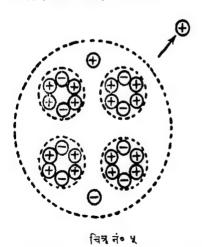

नाईट्रोजन का न्यूक्लियस विस्फोट के बाद आक्सीजन में परिवर्तित हो गया

चित्र ५ में नाई-ट्रेजन के परमाशु की बिस्फंट के पश्चान जो श्रवस्था होती है वह दिखलाई गई है। चित्र को देखने से जात होगा कि बाहर से भेजाह्या एल्फा कण नामि के अन्दर शमकर बैट गया है श्रीर उसकी टक्बर से एक प्रे.टीन बाहर निकल पड़ा है वह नया परमार्ग बना जो श्रावमी जन का परमास्त है। पुदगल में होने वाली पूरयन्ति क्रिया का यह बड़ा सुन्दर उदाहरम् है।

चित्र नं० ४ व ४) दूसरे शब्दों में पुद्गल शब्द को सभी दिशास्रों में पूर्ण विजय प्राप्त हुई हैं। (देखो चित्र नं० ६, ७ व ८)

#### (a) BEFORE COLLISION

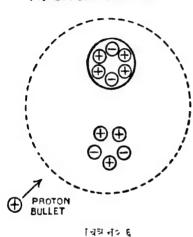

(6) AFTER COLLISION

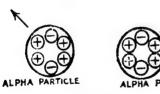

चित्र नं ७

वित्र तं० श्रीर अ में पुद्गल का गल यहित स्वभाव दर्शाया गया है। चित्र ६ में लीथियम धात का परमारा दिखलाया गया है। इसकी नाभि में एक एल्फा कग श्रीर तीन प्रोटोन, श्रीर दो इलै-क्योन पाये जाते हैं। बाय हाथ का तीर (→) द्वारा ादग्वलाया गया है किएक प्रोटीन उस परमाग्य की नाभि में बंड वंग से प्रहार करने जा रहा है। प्रहार के पश्चात जो ग्रवस्था होती है वह चित्र ७ में दिखलाई

गई है। इस चित्र को देखने से ज्ञात हे.गा कि यह प्राटीन अन्दर घुम कर एक एल्फा कम् बनाता है और विस्फोट की क्रिया में दोनों एल्फा कम् पृथक पृथक हा जाते हैं। इस प्रक्रिया में पृर्यिता और गलयन्ति दोनों कि पार्ट साथ-साथ हो रही हैं।

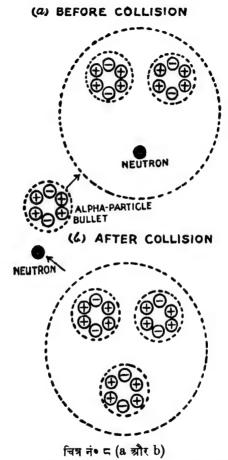

इन चित्रों में वह क्रिया दिखलाई गयी है जिसके द्वारा बैरीलियम धातु का परमाशु कार्बन के परमाशु में परिवर्तित हो जाता है। ये दोनों पदार्थ एक दूसरे से बिलकुल भिन्न हैं चिह ८ (a) को देखने से ज्ञात होगा कि बैरीलियम के परमासु में दो एल्फा कसा ऋौर एक न्यूट्रीन (मनसुखा) है। बाहर से भेजा हुऋा एक एल्फा कसा जब बैरीलियम के परमासु को बेघता हुऋा उसके हृदय में जा बसता है तो बेचारा मनसुखा (न्यूट्रीन) बाहर धवेल दिया जाता है और जो नया परमासु बनता है वह कार्बन का परमासु है। यहां भी पुदगल की दोनों कियाओं में पुरयन्ति और गलयन्ति प्रदर्शित हो गई। हैं।

#### ऊर्जा(Energy)ग्रोर पदार्थ (Matter)में समानता

जैन तीर्थकरों ने म्राताप (heat), उद्योत (light), विद्यत (Electricity) इन शक्तियों को पुद्गल का म्रति सुक्ष्म स्वरूप बतलाया है, किन्तु विज्ञान के क्षेत्र में यह मान्यता केवल ४० या ५५ वर्ष पुरानी है। जर्मनी के प्रो० श्रलबर्ट श्राइन्सटाइन ने सबसे पहले एक सिद्धान्त का प्रतिपादन किया जिसे पदार्थ व ऊर्जा का समानता सिद्धान्त (Principle of Equivalence between mass and energy) कहते हैं। सूत्र रूप से इसे  $E=mc^2$  कहा गया है। E का अर्थ है एनर्जी, m का अर्थ है मास (पदार्थ) ग्रीर c प्रकाश की गति का द्योतक है। बोलचाल की भाषा में इसे यूं प्रकट कर सकते हैं '३००० टन पत्थर के कोयले को जलाने से जितनी शवित उत्पन्न होती है उतनी ही शक्ति एक ग्राम पदार्थ में से प्राप्त हो सकती है जब वह पदार्थ ग्रपने स्थूल रूप को नष्ट करके शक्ति के सूक्ष्म रूप में परिणत हो जाता है, जो बात सैंकड़ों वर्षों से जैन शास्त्रों में छिपी पडी थी उसी को ब्राइन्सटाइन ने एक गणित के मुत्र रूप में दुनिया के सामने रक्खा।

इस सिद्धान्त को एक स्रोर दिशा में लगाया गया है। हम जानते हैं कि कोई पदार्थ चाहे वह कितना ही गमं क्यों न हो, रखा-रख़ा कालान्तर में ठण्डा हो जाता है। किन्तु सूर्य जो स्रविरल रूप से समस्त ब्रह्माण्ड को स्रपनी शक्ति दे रहा है, समय के साथ साथ ठण्डा होना चाहिये था वह नहीं हो रहा है। यह एक विलक्षण बात है। मार्तण्ड-प्रभा के इस स्रोत को ढूंढ़ने का प्रयाम पिछले ३०० वर्षों से बराबर होता स्रा रहा है। इस सम्बन्ध में समय-समय पर स्रनेक स्रटकलें लगाई गई किन्तु सम्पूर्ण समाधान किसी भी तरह सम्मव न हो सका।

जब ब्राइन्सटाइन का सिद्धान्त दुनिया के सामने ब्राया तो ब्रमेरिका के प्रो० बीथे (Bethe) ने इस समस्या को सदा के लिये हल कर दिया। उन्होंने बतलाया कि सूर्य के ब्रन्दर हजारों हाइड्रोजन बम प्रतिक्षण छूटते रहते हैं जिसके कारण सूर्य का तापमान एक-सा बना रहता है ब्रौर वह ठण्डा नहीं होता।

सूर्य जो ५००० मील व्यासवाली हमारी पृथ्वी से १० लाख गुना बड़ा है उसमें अधिकांश मात्रा हाइड्रोजन गैस की है। हाइड्रोजन परमाणु का वजन १००५ है। हाइड्रोजन के ४ परमाणु मिलते हैं तब ही लियम गैस का एक परमाणु बनता है। ही लियम गैस के परमाणु का वजन ४ है किन्तु हाइड्रोजन के ४ परमाणु का वजन १.००५ × ४ अर्थात् ४.०३२ हुआ। अब प्रश्न यह सामने आता है कि जब हाइड्रोजन

के ४ परमाणु भिलकर हीलियम का एक परमाणु बनाते हैं तो ०.०३२ बजन का क्या हुआ। ? यह वजन कहां चला गया ?

प्रो० बीथे ने उसका उत्तर यह कहकर दिया कि ००३२ वजन शक्ति के रूप में परिवर्तित हो गया ग्रौर इसी शक्ति के सहारे सूर्य ग्रपने ताप को कायम रखे हुए है ग्रर्थात् वह ठण्डा नहीं होता।

हम ऊपर कह ग्राये हैं कि एक ग्राम पदार्थ ३००० टन कोयले की शक्ति के बरावर होता है तो ० ० ३२ ग्राम वजन लगभग १०० टन कोयले के बराबर हुया, क्योंकि ० ०३२ को ३००० से गुणा करने पर गुणनफल ६६ स्राता है। स्रर्थात् वीथे के भिद्धान्तानुसार जब-जब हाइडोजन के ४ परमाण मिलकर हीलियम का एक परमाण बनाते हैं तो लगभग १०० टन को उले को जलाने से जितनी शक्ति उत्पन्न होती है उतनी ही शक्ति इस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होती है। सूर्य के गर्भ मे ऐसी किया लाखों स्थानो पर एक साथ होती रहती है। यही हाइडोजन बम का सिद्धान्त है ग्रीर इसलिये हम कह सकते हैं कि प्रतिक्षण मौ-मौ टन वाले हजारों हाइट्रोजन बम सूर्य के ग्रन्दर लगातार दूटते रहते हैं ग्रीर उनसे जो शक्ति प्राप्त होती है वह सकल ब्रह्माण्ड में फैलती रहती है। इस तरह सूर्य का नापक्रम एक-सा बना रहना है। परिणाम यह होता है कि प्रत्येक हाइड्रोजन बम छूटने के समय सूर्य का वजन किञ्चित (०:०३२) घट जाता है।

जितनी शक्ति सूर्य में से निकलती है उसके कारण सूर्य का वजन ४६ हजार टन प्रत्येक मिनट में कम होता जा रहा है। याद रहे सूर्य का सम्पूर्ण वजन १०<sup>२३</sup> (टैन टू दि पावर ट्वन्टी टू) याने लगभग २० हजार शंख टन है।

तीर्थं करों की बनाई हुई पुद्गल की व्याख्या का यह कितना सुन्दर समाधान है।

जैन अणु सिद्धान्त की उपर्युंक्त मान्यतायें नितान्त अनुठी और विज्ञानसिद्ध हैं। ऐसी ही और भी बहुत बातें हैं जो तीर्थकरों के अनन्तज्ञान का बोध कराती हैं। पाठक इतने से ही संतोष करें।

## ३. धर्मास्तिकाय

जेन मान्यता के अनुसार यह लोक छः द्रव्यों का समुदाय है, ग्रर्थात् यह ब्रह्माण्ड छ पदार्थों से बना है। जीव (Soul), भजीव (Matter and Energy), धर्म (Medium of motion) श्रीर वह माध्यम जिसमें होकर प्रकाश की लहरें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती हैं (Luminiferous Aether of the scientist) अधर्म, (Medium of Rest) याने फील्ड ग्रॉफ फोम (Field of force) ग्राकाश (Pure space) ग्रीर काल (Time)। जैन ग्रन्थों में जहां-जहां धर्म द्रव्य का उल्लेख स्राया है वहां धर्म शब्द का एक विशेष पारिभाषिक ग्रंथं में प्रयोग किया गया है। यहां 'धर्म' का श्चर्य न तो कर्तव्य (duty) है श्रीर न उसका श्रभिप्राय सत्य, ग्रहिमा ग्रादि मन्त्रायों से है। 'धर्म' शब्द का ग्रर्थ है एक ग्रह्श्य, ग्रह्मी (Non-material) माध्यम, जिसमें होकर जीवादि भिन्न-भिन्न प्रकार के पदार्थ एवं ऊर्जा गति करते हैं। यदि हमारे ग्रीर तारे मितारों के बीच में यह माध्यम नहीं होता तो वहां से ग्राने वाला प्रकाश, जो लहरों के रूप में धर्म द्रव्य के माध्यम से हम तक पहुंचता है, वह नही ग्रा सकता था और ये सब नारे सिनारे ग्रहश्य हो जाने।

यह माध्यम विष्व के कोने-कोने में श्रौर परमाणु के भीतर भरा पड़ा है। यदि यह द्रत्य नहीं होता तो ब्रह्माण्ड में कहीं भी गति नजर नहीं ग्राती। यह एक मर्वमान्य सिद्धांत है कि किसी भी वस्तु के स्थायित्व के लिये उसकी शक्ति श्रविचल रहनी चाहिये। यदि उसकी शक्ति शनै-शनै नष्ट होती जाय या विखरती जाय तो कालान्तर मे उस वस्तु का अस्तित्व ही समाप्त हो जायगा। इस ब्रह्माण्ड को, कुछ लोग तो ऐसा मानत हैं कि इसका निर्माण ग्राज से कुछ ग्रय्व वर्ष पहले किसी निश्चित तिथि पर हुग्रा। दूसरी मान्यता यह है कि यह ब्रह्माण्ड श्रनादि काल से ऐसा ही चला ग्रा रहा है श्रोर ऐसा ही चलता रहेगा। श्राइन्सटाइन की विश्व सबधी बेलन सिद्धात (Cylinder theory of the Universe) मे इसी प्रकार की मान्यता है। इस सिद्धान्त के श्रनुसार यह ब्रह्माण्ड तीन दिशाश्रो (लम्बाई चौडाई ग्रार अंबाई) मे सिलिडर की तरह से सीमित है किन्तु समय (time) की दिशा मे श्रनन्त है। दूसरे शब्दो मे हमारा ब्रह्माण्ड ग्रनन्त काल से एक सीमित पिण्ड की भाति विद्यमान है।

वंसे तो अगर हम यह सोचने लगे कि ये आसमान कितना ऊँचा होगा तो उसकी सीमा की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। हमारा मन कभी यह मानने को तैयार नहीं होगा कि कोई ऐसा स्थानभी है जिसके आगे आकाश नहीं है। जैन शास्त्रों में भी विश्व को अनादि अनन्त बताया है और उसके दो विभाग कर दिये हैं—एक का नाम 'लोक' रखा है, जिसमें सूर्य, चन्द्रमा, तारे आदि सभी पदार्थ गिभत हैं और इसका आयतन ३४३ घनरज्जु है। आइन्सटाइन ने भी लोक का आयतन घनमीलों में दिया है। एक मील लम्बा, एक मील चौड़ा और एक मील ऊँचे आकाश खण्ड को एक घनमील कहते हैं। इसी प्रकार एक रज्जु लम्बी एक रज्जु चोड़ी श्रीर एक रज्जु ऊँ चे श्राकाश खण्ड को एक घनरज्जु कहते हैं। श्राइन्सटाइन ने ब्रह्माण्ड का श्रायतन १०३७ × १०५३ घनमील वतलाया है। इसको ३४३ के साथ समीकरण करने पर एक रज्जु १५ हजार शंख मील के बराबर बैठता है। ब्रह्माण्ड के दूसरे भाग को 'श्रलोक' कहा गया है। लोक से परे सीमा के बंधनों से रहित यह श्रलोकाकाश लोक को चारों श्रोर से घेरे हुए है। यहां श्राकान के सिवाय जीव, पुद्गल, धर्म, श्रधमं श्रीर काल किसी द्रव्य का श्रम्तित्व नहीं है।

लोक और अलोक के बीच की सीमा को निर्धारण करने वाला धर्म द्रव्य अर्थान् ईयर' है। नुकि लोक की सीमा से परे ईथर का अभाव है इस कारण लोक में विद्यमान कोई भी जीव या पदार्थ अपने सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में अर्थान् एनर्जी के रूप में भी लोक की सीमा से बाहर नहीं जा सकता। इसका अनिवार्य परिणाम यह होता है कि विश्व के समस्त पदार्थ और उसकी सम्पूर्ण शित्त लोक के बाहर नहीं दिखर सकती और लोक अनादि काल तक स्थायी बना रहता है। यदि विश्व की शक्ति शनैः २ अनन्त आकाश में फैल जाती तो एक दिन इस लोक का अस्तित्व ही मिट जाता। इसी स्था- यित्व की कायम रखने के लिये आइन्सटाइन ने कर्वेचर आफ स्पेस (Curvature of space) की कत्यना की। इस मान्यता के अनुसार आकाश के जिस भाग में जितना अधिक पुद्गल द्रव्य विद्यमान रहता है उस स्थान पर आकाश उतना ही

ऋषिक गोल हो जाता है। इस कारण ब्रह्माण्ड की सीमायें गल हैं। शक्ति जब ब्रह्माण्ड की गोल सीमाओं से टकराती है तब उसका परावर्तन हो जाता है और वह ब्रह्माण्ड से बाहर नहीं निकल पाती। इस प्रकार ब्रह्माण्ड की शक्ति अक्षुण्ण बनी रहती है और इस तरह वह अनन्त काल तक चलती रहती है।

पुद्गल की विद्यमानता से आकाश का गोल हो जाना एक ऐसे लोहे की गोली है जिसे निगलना आसान नहीं। श्राइन्मटाइन ने इस ब्रह्माण्ड को ग्रनन्त काल तक स्थाई रूप देने के लिये ऐसी अनुठी कल्पना की । दूसरी स्रोर जैनाचार्यों ने इस मसले को यूं कहकर हल कर दिया कि जिस माध्यम में होकर वस्तुग्रों, जीवो ग्रीर शक्ति का गमन होता है, लोक से परे वह है हो नही। यह बड़ी यूक्तिसंगत ग्रौर बुद्धिगम्य बात है। जिस प्रकार जल के स्रभाव में कोई मछली तालाब की सीमा से बाहर नही जा सकती, उसी प्रकार लोक से अलोक में शक्ति का गमन ईथर के अभाव के कारण नहीं हो सकता। जैन शास्त्रों का धर्म द्रव्य मैटर या एनर्जी नही है, किन्तू साइन्स वाले ईथर को एक सूक्ष्म पौद्गलिक माध्यम मानते आ रहे हैं और अनेकानेक प्रयोगों द्वारा उसके पौद्गलिक ग्रस्तित्व को मिद्ध करने की चेप्टा कर रहे हैं, किन्तु वे ग्राज तक इस दिशा में सफल नही हो पाये हैं। हमारी दृष्टि से इसका एक मात्र कारण यह है कि ईथर ग्ररूपी पदार्थ है। कहीं तो वैज्ञानिकों ने ईथर को हवा से भी पतला माना है श्रौर कही स्टील से भी श्रधिक मजबूत । ऐसे परस्पर विरोधी गुण वज्ञानिकों के ईथर में पाये जाते हैं और चूं कि प्रयोगों द्वारा वे उसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं कर सके हैं इसलिये आवश्यकतानुसार वे कभी उसके अस्तित्व को स्वीकार कर लेते हैं और कभी इन्कार। वास्तविकता यही है जो जैनागम में बतलाई गई है कि ईथर एक अरूपी द्रव्य है जो ब्रह्माण्ड के प्रत्येक कण में समाया हुआ है और जिसमें से होकर जीव और पुद्गल का गमन होता है। यह ईथर द्रव्य प्रेरणात्मक नहीं है, याने किसी जीव या पुद्गल को चलने की प्रेरणा नहीं करता वरन स्वयं चलने वाले जीव या पुद्गल की गित में सहायक हो जाता है, जैसे ऐक्जिन के चलने में रेल की पटरी (लाइनें) सहायक हैं। इस द्रव्य के बिना किसी द्रव्य की गित सम्भव नहीं है।

# ४. अधर्मास्तिकाय

अधमं द्रव्य (Medium of Rest or Field of force) यह भी एक निष्क्रिय ग्रह्पी पदार्थ है जो समस्त विश्व के कण कण में व्याप्त है। यह दृश्यमान जगत का मूल कारण है। यदि यह द्रव्य नहीं होता तो ग्रखिल ब्रह्माण्ड, उस रूप में नहीं होता जिस रूपमें वह ग्राज दिखाई देता है। इसी माध्यम में होकर भ्राधुनिक विज्ञान के गुरुत्वाकर्षण व विद्युत-चुम्बकीय शक्तियां (forces of Gravitation and Electro Magnetism) काम करते हैं। सर स्राइजक न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धान्त जगत विख्यात है जो उसने १७वीं शताब्दि के मध्य में दिया था ग्रीर जिसका विवरण न्यूटन से ६०० वर्ष पहले भास्कराचार्य ने ग्रपने सूर्य सिद्धान्त में किया था। इस सिद्धान्त के अनुसार पृद्गल का एक पिण्ड पुद्गल के दूसरे पिण्ड को अपनी ग्रोर श्राकिपत करता है भ्रौर यह श्राक्षपंण परस्पर दूरी के श्रनुसार बदलता रहता है। दूरी के दूना हो जाने पर ग्राक्षण बल एक चौथाई रह जाता है। इसी ग्राकर्षण वल के ग्राधार पर सौर-मण्डल के सब ग्रह ग्राकाश में स्थित रहते हैं। पिण्डों की परस्पर दूरी जब बहुत ही कम रह जाती है या बहुत ग्रधिक हो जाती है तो यह ग्रावर्षण ग्रपकर्षण में बदल जाता है।

पुद्गल का प्रत्येक पिण्ड अर्णुओं का समूह है। प्रत्येक अर्णु के गर्भ में विद्युत के धन और ऋणकण, जिन्हें Proton श्रीर Flectron कहते है, विद्यमान रहते हैं। जो शदित Electron को निरन्तर Froton के चारों ग्रोर गतिमान ग्रवस्था में रखती है ग्रीर एक दूसरे से पृथक नहीं होने देती, वह शक्ति विद्युत चुम्बकीय शक्ति (Force of Electre-Magnetism) कहलाती है ग्रीर जिस द्रव्य के माध्यम से यह शक्ति काम करती रहती है उसे फील्ड (field) कहने हैं। दूसरे शब्दों मे इस ग्रधर्म द्रव्य के माध्यम से कार्य करने वाली शक्तिया परमाणु के श्रन्दर इलैक्ट्रोन (Electron) को प्रोटौन (Proton) से पृथक नही होने देतीं ब्रौर परमाण का स्वरूप यथावत बना रहता है। इसी प्रकार स्कन्धों के अन्दर परमागु स्थित रहते हैं। यदि यह द्रव्य स्कन्धो के ग्रन्दर विद्यमान नहीं होता तो स्कन्ध बिखर पडते। इसी प्रकार किम्टल (('rystal) के प्रन्दर स्कन्ध अपने-अपने स्थान पर इसी माध्यम के द्वारा बने रहते हैं। अणुक्रो और स्कन्घों के ग्रन्दर जो फील्ड (Field) रहता है वह साइन्स के शब्दों में विद्युत-चुम्बकीय (Electro Magnetic) कहलाता है स्रौर जब पुद्गल का पिण्ड बड़ा होता है तो फील्ड (Field) को गुरत्वाकर्पण क्षेत्र (Gravitational field) कहते है ।

ग्राइन्सटाइन ने २२ वर्ष तक निरन्तर कार्य करने के पश्चात् एक नया सिद्धान्त दुनिया के सामने रक्षा, जिसे गुरुत्वाकर्षण व विद्युत-चुम्बकीय शक्तियों का समन्वित सिद्धात (Unified field theory of Gravitation and Electro-Magnetism) कहते हैं। इस सिद्धान्त में यह बतलाया गया है कि गुरुत्वाकर्षण (Gravitation) श्रीर विद्युत-चुम्ब-

कीय शिवत (Electro Magnetism) की शिवतयां एक ही समीकरण के द्वारा व्यक्त की जा सकती हैं ग्रर्थात् ये दोनों एक ही हैं। इसी समिन्वत सिद्धान्त (Unified field) का नाम हमारे धर्म ग्रन्थों में ग्रध्म द्रव्य कहकर पुकारा गया है श्रीर उसका लक्षण यही वतलाया गया है कि यह एक ग्रपौद्गिलक (Non-material) ग्ररूपी (formless) माध्यम है जो छोटी से छोटी ग्रथवा बड़ी से बड़ी वस्तुग्रों के एक साथ रहने में सहायक होता है।

पुनः एक बार यह बतलाना ग्रावश्यक है कि पट्द्रव्यों के निरूपण में ग्रधमं शब्द का ग्रथं पाप नहीं है। यह एक पारि-भाषिक शब्द है जिसे विशेष ग्रथों में प्रयुक्त किया गया है। ब्रह्माण्ड के छः मूलभूत पदार्थों में से यह एक है ग्रीर इसका कार्य कौसमिक यूनिटी (Cosmic Unity) बनाये रखना है। इसी ग्रधमं द्रव्य (field of force) के सहारे ब्रह्माण्ड के भिन्न-भिन्न पिण्ड ग्रपने-ग्रपने स्थानों पर ग्रवस्थित रहते हैं। इसी के सहारे स्कन्धों में परमाणु ग्रौर परमाणुग्रों में स्निग्ध ग्रौर रक्ष कण व्यवस्था बनाये रखते हैं। ग्रगर यह द्रव्य न होता तो संसार कौसमौस (Cosmos) की जगह कैयास (Chaos) होता ग्रर्थात् समस्त ब्रह्माण्ड में ग्रव्यवस्था फैल जाती।

## ५. श्राकांश

कान्ट (Kant) और हीजन (Hegel) आदि पाश्चात्य दार्शनिकों ने आकाश के पृथक् अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया । वे उसे मन की कल्पना बताते रहे । किन्तु आकाश के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता । आकाश वह अमूर्त द्रव्य है जिसमें सभी द्रव्य स्थान पाते हैं । धर्म अधर्म और काल द्रव्य भी आकाश में ही स्थित हैं वे एक दूसरे में व्याप्त हैं अर्थात् परस्पर एक दूसरे में समावेश करने वाले (Inter penetrating) हैं ।

जैमा कि पहले बतला चुके हैं जैनाचारों ने श्राकाश के दो विभाग किये हैं, लोकाकाश ग्रोर श्रलोकाकाश। लोका-काश मीमा सहित है ग्रीर ग्रलोकाकाश सीमा रहित। धर्म द्रव्य ग्रथवा मीडियम ग्रांफ मोशन (Medium of Motion) नाम का द्रव्य लोक से पर नही पाया जाता, इसलिये लोक के ग्रन्दर से पुद्गल व ग्रात्मायें बाहर नहीं जा सकते ग्रीर इम ग्रपेक्षा से लोक की एक सीमा बंघ जाती है। लोक से पर ग्रनन्त ग्राकाश को ग्रलोकाकाश कहते हैं, जहां ग्राकाश के मिवाय ग्रीर कोई द्रव्य नहीं पाया जाता। यह मान्यता बिलकुल उचित ही है; क्योंकि ऐसे स्थान की कल्पना नहीं की जा सकती जिसके ग्रागे ग्राकाश न हो। कुछ दार्शनिकों ने ग्राकाश ग्रीर धर्म द्रव्य को समभने में गलती की है। उन्होंने ग्राकाश को 'ईथर' समभा जो कि ब्रह्माण्ड के कोने-

कोने में भरा पड़ा है। कुछ लोगों का यह भी मत है कि ३ द्रव्यों (धर्म, ग्रधर्म, ग्राकाश) को पृथक् मानने की ग्राव-श्यकता न थी, स्रकेला स्राकाश ही तीनों द्रव्य का काम करता है। किन्तु जैनाचार्य इससे सहमत नहीं। स्राकाश का कार्य है केवल वस्तुग्रों को ग्रवगाहना देना (To accommodate) धर्म द्रव्य का कार्य है एक ऐसा माध्यम प्रदान करना जिसमें पूद्गल ग्रीर शक्ति (ऊर्जा) एक स्थान से होकर दूसरे स्थान तक जाते हैं। यदि यह माध्यम न होता तो हम कुछ भी देखने में ग्रसमर्थ होते । ग्रधमं द्रव्य वह माध्यम है जिसमें होकर गुरुत्वाकर्षण ग्रौर विद्युत चुम्बकीय शक्तियां (Gravitational and Electro Magnetic forces) काम करते हैं। इसी माध्यम के कारण स्कन्धों में परमाणु ऋौर पदार्थों में स्कन्ध अपने-अपने स्थान पर ठहरे हुये कार्य कर रहे हैं। श्रतएव ग्रकेला ग्राकाश द्रव्य तीनों कार्य नहीं कर सकता। लोक की मर्यादा घर्म ग्रौर ग्रधर्म द्रव्य को पृथक ग्रौर स्वतन्त्र मानने से ही सम्भव है।

## ६. काल

संमार के ग्रन्दर जो छ: द्रव्य पाये जाते हैं उनमें से काल द्रव्य एक है। उसके दो विभाग हैं—व्यवहार काल ग्रोर निश्चय काल। व्यवहार काल उसे कहते हैं जिसके कारण सभी जीवधारी ग्रोर ग्रजीव पदार्थ ग्रपनी ग्रपनी ग्रायु पूरी करते हैं। वह वस्नुग्रों के परिवर्तन होने में सहायता करता है तथा समय, घड़ी, घण्टा, दिन-रात ग्रादि के रूप में जाना जाता है। निश्चय काल कालाणुग्रों की एक लड़ी है। प्रत्येक कड़ी में ग्रन-गिनत कालाणु संलग्न हैं। एक-एक कालाणु लोक के एक-एक प्रदेश पर ग्रवस्थित है। ग्राकाश के जितने स्थान को एक परमाणु घरता है उसे प्रदेश (Space-point) कहते हैं। ये कालाणु एक दूसरे से नही मिलते। वे ग्रविभाज्य ग्रह्मी ग्रीर निष्क्रिय हैं।

काल द्रव्य का एक महत्वपूर्ण पहलू जो उसे पञ्च द्रव्यों से ग्रलग करता है, वह यह है कि 'काल की गित एक ही दिशा' में हैं (! ime is unidirectional)। मुप्रसिद्ध वैज्ञा-निक एडिंगटन ने उसे 'समय का तीर' कहकर पुकारा है। जैसे तीर एक ही दिशा को सीधा चला जाता है वैसे ही काल की चाल है जो धनुष से छूटे हुए तीर की भाँति सीधा एक ही दिशा में गमन करता है। तात्पर्य यह है कि ये कालाणु ग्राकाश में इस तरह व्यवस्थित हैं कि वे एक लम्बी कतार के हप में विद्यमान हैं।

ग्राइन्सटाइन ने ग्राकाश ग्रीर काल को विचित्र रूप में मिश्रित कर दिया है। उसके अनुसार बिना पृद्गल के श्राकाश ग्रीर काल की कल्पना ही नहीं की जा सकती। जैनों के अनुसार एक-एक कालाणु लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर निष्त्रिय रूप से पड़ा है। लोकाकाश के बाहर स्राकाश के म्रतिरिक्त स्रौर कोई द्रव्य नहीं पाया जाता । जब वहां पूद्गल ही नहीं है तो काल द्रव्य का ग्रस्तित्व भी वहाँ नहीं हो सकता। 'न्यूटन' ने काल, आकाश और पृद्गल की स्वतन्त्र सत्ता मानी है। उसके अनुसार यह सारी दुनियां सिक्डकर यदि एक ही पाइन्ट पर आ जाय तो समय तो निरन्तर चलता ही चला जायेगा। समय की ग्रनन्तता के विषय में जैन-दृष्टि प्रो० एडिंगटन के उस वाक्य का समर्थन करती है जिसमें यह कहा गया है 'स्राकाश की गोलाई के कारण दिशायें तो पलट जाती हैं लेकिन समय में परिवर्तन नहीं होना' (There is a bending round by which East ultimately becomes West but no bending by which Before ultimately becomes After).

चूं कि इस ब्रह्माण्ड की एक सीमा है, कोई भी पदार्थ अथवा शक्ति की किरण ब्रह्माण्ड की सीमा पर पहुंचकर विपरीत दिशा में परावर्तित (Reflected) हो जाती है अथवा पूर्व को जाती-जाती पश्चिम को जाने लगती है किन्तु काल का ऐसा परावर्तन नहीं होता अर्थात् भूतकाल परावर्तित होकर भविष्य में नहीं बदल सकता। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि समय का न कोई आदि है और न अन्त है।

पश्चिम में जिस तरह डेमोक्राइटस ने श्रीर भारत में ऋषि कणाद ग्रौर जैनाचार्यों ने पूद्गल के परमाणग्रों की सर्व प्रथम कल्पना की, उसके बाद डाल्टन का परमाणवाद निकला पश्चात् जर्मन प्रो० मैक्स लेक ने यह सिद्ध कर दिखाया कि एनर्जी अथवा ऊर्जा के भी एटम्स (अण) होते हैं स्रौर ये छोटे बडे होते हैं। प्रकाश के एटम्स को फोटौन (Fhoton) कहते हैं। छोटे-बड़े होने के कारण ही ये भिन्न-भिन्न रंगों को उत्पन्न करते हैं। लाल रंग के फोटीन छोटे होते हैं ग्राँर नीले रंग के बड़े। यहां तक तो बात ठीक है मगर जैनाचार्यों की विशेषना यह है कि उन्होंने समय को भी एटौमिक बताया अर्थात समय के भी एटम्स (इ.ण) होते हैं श्रीर उन्हें कालाण कहते हैं। साइन्स में यह बात श्रभी तक नही निकली, भविष्य में निकल सकती है।

जैन शास्त्रों में व्यवहार काल का निम्न पैमाना दिया हम्रा है:-

> ६० प्रतिविपलांश का १ प्रतिविपल ६० प्रतिविपल वा १ विपल ६० विपल का १ पल ६० पल का १ घडी ग्रर्थात २४ मिनट  $\therefore$  १ मिनट -  $\frac{\xi \circ \times \xi \circ \times \xi \circ \times \xi \circ}{\forall y}$

= ४४०००० प्रतिविपलांश

जैन शास्त्रों में प्रतिविपलांश को समय की सबसे छोटी युनिट माना है श्रीर यह एक सेकिण्ड का नो हजार वां भाग है। समय की नाप के लिये इतनी मूक्ष्मता तक पहुंचना सर्वथा मराहनीय है।

हिन्दू ग्रन्थों में भी किञ्चित् नाम मेद से ५४०००० तत्परस की एक घड़ी बतलाई है ग्रर्थात् टाइम की छोटी से छोटी यूनिट तत्परस है ग्रौर यह एक सेकिण्ड का नो हजार वां भाग है। तात्पर्य यह है कि हिन्दुग्रों का तत्परस ग्रौर जैनों का प्रतिविपलाँश एक ही चीज है। समय का एक ग्रौर पैमाना हिन्दू ग्रन्थों में उपलब्ध होता है। उसके ग्रनुसार एक सेकिण्ड में २०२५०० त्रुटियां होती हैं। इस पैमाने के ग्रनुसार न्यूनतम समय १ सेकिण्ड का २०२५०० वां भाग होता है।

## ७. श्रनेकान्त

भनेकान्त, स्याद्वाद, सप्तभाङ्गी भ्रादि शब्द लगभग एक ही बात को व्यक्त करने के लिये प्रयोग में लाये गये हैं। यह जैन-दर्शन की समार के लिये एक अनुपम देन है, जो दुनिया की किसी भी फिलामफी में नही पाई जाती। शंकराचार्य जैसे उद्भट विद्वान ने भी इसको समभने में भूल की ग्रीर जैन साहित्य का बड़ा अपकार किया । संमार की कोई भी भाषा क्यों न हो वह अपूर्ण है और उसके द्वारा जो भी बात व्यक्त की जाती है उसका सर्वदा सर्वत्र एक ही ग्रर्थ नहीं निकाला जाता। भिन्न-भिन्न रचि के अनुसार एक ही बात के ग्रनेक ग्रर्थ लगाये जाते है। चुंकि संसार के पदार्थी में अनेक विरोधी गुण पाये जाते है इसलिये उनके गुणों का भिन्न-भिन्न दृष्टियों से वर्णन करने पर ही सम्पूर्ण वर्णन हो सकता है। उदाहरण के तौर पर कृचला या शिखया (Strychnin or Arsenic) दो द्रव्य हैं। डाक्टर तथा वैद्य इनवा प्रयोग शक्तिवर्द्धक (Tonic) के रूप में करते हैं. किन्तु इनकी मात्रा अन्यन्त न्यून होती है। जब ये ही पदार्थ श्रधिक मात्रा में सेवन कर लिये जाये तो जीवन का ग्रन्त हो जाता है; अर्थात् अधिक मात्रा में वे जहर का काम करते हैं। भ्रब कोई यह प्रश्न करे कि शंखिया जहर है या शक्ति-वर्द्धक पदार्थ ? तो उसका उत्तर यह होगा कि थोड़ी मात्रा में लेने से वह टॉनिक है ग्रीर ग्रियक मात्रा में लेने से जहर। यदि वह पुनः प्रश्न करे कि मैं ग्रापके उत्तर से मन्तुष्ट नहीं हैं, मैं तो इस पदार्थ का मूल स्वभाव जानना चाहता हूं, तो उसका यह उत्तर होगा कि इसका मूल गुण शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। न्यायशास्त्र की भाषा में कुचला जहर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है (S may be P may not be P, may and may not be I', ग्रर्थात् strychnin may be poison, may not be poison, and may and may not be poison, and may and may not be poison, and may and may not be poison simultaneously) श्रीर उसका मूल स्वभाव अव्यक्त है। इसी तरह से प्रत्येक वस्तु के सम्बन्ध में ऐसे तीन भंग उत्पन्न हो जाते हैं ग्रीर इन्हीं के परस्पर संघटन से मात भंगों की उत्पत्ति होती है, जिनके नाम इस प्रकार हैं:—

(१) स्याद म्रस्ति, (२) स्याद नास्ति, (३) स्याद म्रस्ति नास्ति, (४) स्याद म्रव्यक्तव्य, (५) स्याद म्रस्ति म्रव्यक्तव्य, (६) स्याद नास्ति म्रव्यक्तव्य, (७) स्याद म्रस्ति नास्ति म्रव्यक्तव्य, (७) स्याद म्रस्ति नास्ति म्रव्यक्तव्य । इसको एक स्पष्ट उदाहरण से समभा जा सकता है:—यदि हम म्रस्ति, नास्ति, म्रव्यक्तव्य को नोन, मिर्च, खटाई की संज्ञा दें तो इनके चार ग्रौर भिन्न मिश्रण वन सकते हैं, जैसे नोन मिर्च, मिर्च खटाई, नोन खटाई ग्रौर नोन मिर्च खटाई।

एक रोचक दृष्टान्त है जो बहुधा शास्त्रों में सुना जाता है कि किसी नगर में सात अन्धे व्यक्ति रहते थे। उस नगर में एक बार हाथी आया और वे उसे देखने के लिये निकल पड़े। सातों अन्धे हाथी के विभिन्न अंगों पर हाथ फेरकर पुनः एक स्थान पर एउत्रित हथे। जिसने हाथी के पांव पर हाथ फेरा था वह कहते लगा – हाथी खम्भे के समान होता है। जिसके हाथ में उसकी पूंछ ग्राई थी, उसने हाथी को रस्सी के समान बनाया । जिसने कान को टटाला था वह उसे सुप के समान बताने लगा। इसी प्रकार सातों ग्रंघों ने ग्रपनी-ग्रपनी सुभ के भ्रनुपार हाथी के स्वरूप का वर्णन किया। वास्तविकता यह है कि सातों वणन एक जगह एकत्रित करने पर ही हाथी का सम्पूर्ण वर्णन बन सकता है। एक का वर्णन दूसरे से सेल न खाता हम्रा भी म्रपनी-म्रपनी दृष्टि से सही है। हम कहेंगे कि हाथी के पांव खम्भे के मुश होते हैं, उसकी पूंछ रम्मी जैसी होती है, उसके कान सुप के समान होते हैं इत्यादि। इससे सिद्ध होता है कि किसी भी वस्तू का सम्पूर्ण वर्णन करने के लिये उसे भिन्न भिन्न इंटिटकोणों से वर्णन करना पड़ेगा। यदि किसी वस्तु का वर्णन पांचों इन्द्रियों ग्रीर मन के श्राश्रय से भी किया जाय तो भी एक ही वस्तु का वर्णन भिन्न-भिन्न पुरुषों द्वारा भिन्न-भिन्न ही होगा। यदि दम व्यक्ति अपने सामने बैंटे हुये किसी अन्य व्यक्ति की आकृति का वर्णन लिखने बैंट जायं तो उनका वर्णन एक दूसरे से नही मिलेगा। सामने बैठे हुये मन्ध्य की ब्राकृति तो एक ही है किन्तु दस व्यक्ति उस श्राकृति का दस तरह से वर्णन करेगे। इससे जात होता है कि हमारी भाषायें कितनी कमजोर हैं। ब्राइन्सटाइन के शब्दों में 'परमात्मा की भाषा गणित है।' उसका प्रत्येक नियम गणित के सूत्रों में बँघा हुआ है और गणित के सूत्र कभी भी भू टे नहीं होते । संमार के सभी मन्ष्य दो ग्रौर दो का जोड़ चार कहते हैं, पांच या तीन कोई नहीं कहता। रिलेटिविटी व कामन सैन्स (Relativity and Common sense) नामक पुस्तक में ग्राइन्सटाइन का एक त्रिकोगमितीय समीकरण (Trigonom trical equation) उद्घत किया है जिसमें पचास Term हैं। इस हो कागज पर प्लॉट करने से मनूष्य की नाक बन जाती है। ग्राइन्सटाइन का कहना यह है कि दुनियां में वहीं भी कोई व्यक्ति यदि उस समीकरण को प्लाँट करेगा तो उसको वही नाक मिल जायेगी ; उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता नही होगी। अतएव उस नाक का एक-रूपीय वर्णन गणित का केवल वही एक समीकरण है। कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा की स्रीर स्रपनी स्वयं की स्रपूर्णता के कारण मनुष्य जो कुछ कहता है वह भिन्न-भिन्न व्यक्तियां के हाथ में पड़कर भगड़े का कारण बन जाता है। ग्रतएव यदि हम ग्रपनी बात को सर्वोपरि सम्पूर्ण बनाना चाहते हैं तो उसमें सभी दृष्टिकोणों का समावेश होना चाहिये। भिन्न-भिन्न दृष्टिकोशों से किया हुमा विवेचन सम्पूर्ण होता है भौर इसे ही अनेकान्त कहते हैं।

समन्तभद्र स्राचार्य ने एक स्थान पर लिखा है कि संपार के सभी पाखण्डों के समूह का नाम जैनधर्म है। यहाँ पर 'पाखण्ड' शब्द का विशेष स्रथों में प्रयोग किया गया है। केवल एक ही दृष्टिकोण से कही गई बात पर जो दुराग्रह करता है उसे पाखण्डी कहते हैं। भारत के षड्दर्शनों में जो विभिन्नता पाई जाती है वह भी इसी प्रकार की है। प्रत्येक दर्शन किसी एक दृष्टिकोण से सत्य की खोज करने में सफल रहा है. किन्तु वह सत्य सम्पूर्ण सत्य नहीं है। सम्पूर्ण सत्य तक पहुंचने के लिये सभी दर्शनों को एक जगह एकत्रित करना पड़ेगा। पालण्ड ग्रीर सत्य में केवल इतना ही ग्रन्तर है कि पाखण्डी कहता है यह बात ऐसी ही है सत्यवादी कहता है कि यह बात ऐसी भी है। 'ही' में वस्तु के ग्रन्य धर्मों का निराकरण होता है जबकि 'भी' में ग्रपने धर्म के साथ अन्य धर्मों का सापेक्षता से ग्रहण होता है। दोनों में यह ग्रन्तर है।

जैनाचार्यों ने सत्य को दो भागों में विभक्त कर दिया है:—(१) व्यवहार सन्य (True) ग्रीर (२) निश्चय सन्य Really true, ग्राइन्सटाइन ने कहा है कि कोई बात व्यवहार सत्य हो सकती है लेकिन यह जरूरी नहीं कि वह निश्चयात्मक सन्य भी हो (One thing may be true but not really true)। उन्होंने उसे एक उदाहरण देकर समभाया है ग्रीर उसको समभने के लिये चन्द बातें जान लेना ग्रावञ्यक है।

वियुत दो प्रकार की होती है— अचल और चल। अचल विद्युत को विद्युत आदेश (Electric Charge) कहते हैं और चल विद्युत को विद्युत घारा (Flectric Current)। अनल विद्युत को विद्युत घारा (Flectric Current)। अनल विद्युत के चारों ओर चुम्बकीय क्षेत्र नहीं होता अर्थात् जब कोई चुम्बकीय मुईं उसके पास लाई जाती है तो मुईं विचलित नहीं होती जिससे चुम्बकीय क्षेत्र का अभाव सिद्ध होता है, किन्तु यदि किसी तार के अन्दर विद्युतघारा बह

रही हो श्रोर उसके पास चुम्बकीय सुई लाई जावे तो वह तुरन्त विचलित हो जाती है। इससे प्रकट होता है कि घारा-वाही तार के चारों श्रोर चुम्बकीय क्षेत्र विद्यमान है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि घारावाही तार चुम्बक का काम कर रहा है। (Movement of charge is current or Charge in motion is Current)

श्राइन्मटाइन ने निम्न उदाहरण पेश हिया:-

एक मनुष्य के सामने एक म्टेशनरी इलैक्ट्रिक चार्ज रखा है और वह प्रयोग द्वारा यह जानना चाहना है कि उम विद्युत आवेश के चारों और क्या कोई चुम्बकीय क्षेत्र है ? वह एक चुम्बकीय सुईं उसके पास लाता है, वह सुईं विचलित नहीं होती अर्थात् किमी दिशा में आक्रित नहीं होती। प्रयोग कर्ता इस निष्वर्ष पर पहुंबता है कि इसके चारों और कोई चुम्बकी स्थेत्र नहीं है।

विसी दूरवर्ती ग्रह पर बैं । हुम्रा एक दूसरा वैज्ञानिक पृथ्वी पर घरे हुये उसी स्टेशन री चार्ज के ऊर प्रयोग करता है यह जानने के लिये कि उसके चारों भ्रोर चुम्बकीय क्षेत्र है या नहीं; श्रौर पृथ्वी पर घरा हुम्रा वह चार्ज पृथ्वी की गित के कारण वह स्वयं गितमान है भ्रौर गितमान चार्ज के चारों भ्रोर चुम्बकीय क्षेत्र होता है। इसलिये दूरवर्ती ग्रह पर बैठे हुये वैज्ञानिक को यह निष्कर्ष मिलता है कि उस चार्ज के चारों भ्रोर चुम्बकीय क्षेत्र है। फलतः हम यह कह सकते हैं कि पृथ्वी पर बैठे हुये वैज्ञानिक की ग्रोर चुम्बकीय क्षेत्र है। फलतः हम यह कह सकते हैं कि पृथ्वी पर बैठे हुये वैज्ञानिक की ग्रोर चुम्बकीय क्षेत्र नहीं है भ्रौर पृथ्वी से बाहर दूरवर्ती प्रेक्षक

की ग्रांक्षा चुम्बकीय क्षेत्र है। परस्पर विरोधी इन दो निष्कर्षों का समाधान कैसे हो सकता है? ग्राइन्सटाइन के शब्दों में दोनों ही निष्कर्ष सत्य हैं, लेकिन वास्तविक सत्य या निश्चयात्मक सत्य नहीं। उन्हें श्रापेक्षिक सत्य तो कह सकते हैं, निश्च गत्मक सत्य का किमी भी प्रयोग द्वारा पता नहीं चल सकता। ग्राइन्सटाइन के शब्दों में हम केवल ग्रापेक्षिक सत्य ही जान सकते हैं, निश्चयात्मक सत्य केवल त्रिकालज्ञ भगवान ही जानते हैं। (We can only know the relative truth, the Absolute truth is known only to the Universal Observer)

हमारे जितने भी वक्तव्य होने हैं वे किसी न किसी की अपेक्षा से होते हैं, उदाहरणस्वरूप—यदि हम रेडिय ट्रारमीटर द्वारा ग्रिखल दुनिया से यह सवाल पूछें कि इस समय क्या बजा है? तो स्पष्ट है कि दुनिया के विभिन्न भागों से श्राये हुये उत्तर एक दूसरे से सर्वथा भिन्न होंगे। यदि हिन्दु-स्तान में रहने वाले ने उत्तर दिया कि इस समय रात्रि के दा। बजे हैं तो लन्दन से बोलने वाला वहेगा कि इस समय दिन के ३ बजे हैं। दोनों का उत्तर भिन्न-भिन्न होने पर भी अपनी-अपनी ग्रपेक्षा से सही है किन्तु पूछने वाले को इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला कि इस समय क्या वजा है? पूछने वाला यह नहीं पूछ रहा कि इस समय क्या वजा है? पूछने वाल है या लन्दन में क्या बजा है। उसका तो प्रश्न केवल इतना है कि इस समय क्या बजा है? जैनागम की भाषा में इसका उत्तर ग्रब्यक्त है ग्र्थात् वह शब्दों द्वारा

व्यक्त नहीं किया जा सकता । ग्राइन्सटाइन की भाषा में इसका उत्तर कोई त्रिकालज्ञ ही दे सकता है जो समस्त ब्रह्माण्ड को गुगपद देख रहा है।

इसी प्रकार एक समानान्तर प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिमालय पहाड़ कहां है? चीन में रहने वाला उत्तर देगा कि दक्षिण में है, लंका निवासी उत्तर देगा कि उत्तर में है, किन्तु इसका भी निश्चयात्मक उत्तर नहीं दिया जा सकता। उत्तर किसी न किसी अपेक्षा से होगा। अभिप्राय यह है कि यदि किसी वस्तु का पूर्ण निरूपण करना हो तो सभी अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर करना होगा।

जब वैज्ञानिक जगत में सापेक्षवाद की धूम मची तो एक बार श्राइन्सटाइन से उनकी पत्नी ने पूछा, मैं सापेक्षवाद (Theory of relativity) को जानना चाहती हूँ। उन्होंने कहा मैं कैसे समभाऊं? इसका सीधा उत्तर यह है कि जब एक मनुष्य एक सुन्दर लड़की से बात कर रहा हो तो उसे एक घण्टा एक मिनट जैसा लगेगा और उसे ही एक गर्म चूल्हे पर बैठा दिया जाय तो एक मिनट एक घण्टे के बरावर लगने लगेगा।

वस्तु अनन्तधर्मी है, उसे अनन्त अपेक्षाओं से ही समभना होगा। 'तत्वार्थ सूत्र' के पञ्चम अध्याय सूत्र ३२ में इसी बात को यों कहकर व्यक्त किया है 'अपितानिपत सिद्धेः' वस्तु की सिद्धि मुख्य और गौण की अपेक्षा से होती है।

सारांशतः हम कह सकते हैं कि श्रनेकान्त संशयवाद या

भ्रानिश्चयवाद नहीं है वरन् संसार के अनेक परस्पर विरोधी धर्मों में समन्वय (Unity amongst diversity) स्थापित करने वाला अनुपम सिद्धान्त है। यह मनुष्य को उदार और सिह्ण्यु बनाता है, परस्पर बन्धुत्व की भावना को बढ़ाता है और जीवन को मुखी बनाने के अनेक रास्ते सुभाता है, इसीलिये परमागम में उसे समस्त नय विलासों के विरोध को नष्ट करने वाला कहा गया है।

# कर्मवाद

संमार में किसी भी कार्य को करने से पहले मनुष्य के मन में विचार उत्पन्न होता है। विचार उत्पन्न होने से पहले मस्तिष्क में स्पन्दन किया होती है प्रर्थात् लहरें (Vibrations) पैदा होती हैं। ग्राजकल के विज्ञान ने इन लहरों को कागज पर रिकार्ड करने की विधि निकाल ली है ग्रीर मानसिक रोगों में ये लहरें ग्रंकित की जाती हैं यह देखने के लिये कि स्वरलहरी सामान्य है ग्रथवा विकृत। तदनुमार चिकित्सा द्वारा मस्तिष्क को ठीक करने का उपचार किया जाता है। मस्तिष्क की लहरों के रिकार्ड को इन्किफेलोग्राम (Encephalogram) कहते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे एक्स-रे फोटो को रेडियोग्राम कहते हैं।

मनुष्य का मस्तिष्क एक छोटा-सा रेडियो रिसीवर है जो रेडियो की तरह बाहर की लहरों को ग्रहण करता है।

रेडियो रिसीवर का सिद्धान्त यह है कि जहां रेडियो रखा रहता है, संसार के भिन्त-भिन्न कोनों से आई हुई लहरें या रेडियो तरंगें वहां पर विद्यमान होतो हैं। उन रेडियो तरंगों में केवल लम्बाई का अन्तर रहता है। ये सब लहरें विद्युत की लहरें होती हैं किन्तु उनकी लम्बाई वराबर नहीं होती। उदाहरणस्वरूप—किसी लहर की लम्बाई २५:१ मीटर है और दूसरी लहर की लम्बाई २५:१ मीटर है तो वायुमण्डल में इन दोनों का अस्तित्व पृथक्-पृथक् होगा। उन

दोनों लहरों में से किसी को भी बारी-बारी से रेडियो रिसी-वर के अन्दर लाया जा सकता है। अगर हम २४.१ मीटर वाली लहर को अन्दर लाना चाहते हैं तो हमें रेडियो के अन्दर २५.१ मीटर की लहर उत्पन्न करनी पड़ेगी। जब दोनों लहरों की लम्बाई बराबर हो जाती है तो बाहर वाली लहर तुरन्त अन्दर आ जाती है और उस लहर पर जो स्टेशन बोल रहा है वह हमें सुनाई देने लगता है। इस किया को स्वर मिलाने की किया अथवा ट्यूनिंग (Tuning) कहा जाता है। यह किया एक घुंडी को घुमाने से सम्पन्न की जाती है जिसे ट्यूनिंग नौब (Tuning knob) कहते हैं। एक संकेतक (Pointer) जो घुंडी को घुमाने से डायल (Dial) पर चलता है उससे मीटर का परिवर्तन मालूम पड़ता रहता है।

जिस प्रकार रेडियो के अन्दर किसी लहर के उत्पन्न करने पर ठीक उसी तरह की लहर बाहर से अन्दर आ जाती है, उसी प्रकार मस्तिष्क के अन्दर जो तरंगें उत्पन्न होती हैं उससे बाहर की तरंगों का मस्तिष्क के अन्दर आश्रव होता है अर्थान् प्रत्येक विचार के साथ मस्तिष्क में तरंगों की उत्पत्ति होती है और वाह्य पुद्गल का हमारी आत्मा के साथ सम्बन्ध होता है। जैन शास्त्रों की भाषा में इसे कमं वगंणाओं का आश्रव कहा जाता है। ये कमं-वगंणा आत्मा के चारों ओर लेप के रूप में चढ़ जाती हैं। कमों के लेप से चढ़ी हुई आत्मा मृत्यु के समय जब शरीर से निकलती है तो पौद्गलिक द्रष्य का सम्पकं होने के कारण चारों ओर से घेरे हुये पुद्गल उसको अपनी ओर खींचते हैं। न्यूटन के 'गुरुत्वाकर्षण' के जिस सिद्धान्त का

पहले वर्णन कर चुके हैं, उसके अनुसार पुद्गल का एक पिण्ड पूद्गल के दूसरे थिण्ड को ग्राकिषत करता है। इस पौद्गलिक संसर्ग के कारण ही अगुद्ध जीवात्मा अनेक योनियों में भ्रमण करती है। जीवात्मा का जब इस पुद्गल से पूर्ण विच्छेद हो जाता है तब वह गुद्ध हो जाती है। जिस प्रकार हाइडोजन गैस का गुब्बारा हाथ में से छूट जाने पर सीधा ऊपर की श्रोर जाता है श्रीर चलता ही रहता है श्रीर यदि वह सूर्य की गर्मी से फटा नहीं तो उस ऊँचाई तक पहुँचेगा जहां कि वायमण्डल की तहों (Layers) में केवल हाइड्रोजन ही हाइ-ड्रोजन है। यहां पर इतना श्रीर बतला देना श्रावश्यक है कि हाइडोजन गैस हवा से १४ गुना हलकी होती है। यदि एक बोतल में पारा, पानी ग्रीर पैट्रोल एक साथ भर दिये जायें ग्रीर उन्हें खूब जोर से हिला-चला दिया जाय तो कुछ देर तो वे मिले-जुले से दिखाई देंगे किन्तू कुछ देर रक्षे रहने के पश्चात् पारे की तह सबसे नीचे हो जायगी, उसके ऊपर पानी की तह होगी और नूं कि पैर्लेल उन तीन में सबसे हलका है इसलिये उसकी तह सबसे ऊपर होगी। इसी प्रकार जिस हवा से हम सांस लेते हैं वह नाइट्रोजन, श्राक्सीजन, हाइ-डोजन, कार्बन-डाइ-म्राक्साइड म्रीर म्रन्य बहुत-सी गैसों का सम्मिश्रण है। हाइड्रोजन सबसे हलका होने के कारण वायु-मण्डल की ऊपर की तहों में पाया जाता है भीर हाइड्रोजन का गुब्बारा उस ऊँचाई पर पहुंचकर रुक जाता है जहां उसके चारों स्रोर हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है। इसी प्रकार की किया जीवात्मा के साथ होती है। कह सकते हैं कि जीवात्मा

एक ग्रम्पी पदार्थ है ग्रीर इस वारण पौद्गलिक द्रव्य हाइ-ड्रोजन से ग्रनन्तगुणा हलकी हैं, इसलिये पुद्गल का सम्बन्ध छूट जाने पर वह ग्रहाँन के शरीर से निकल कर सीघी वहाँ तक चली जाती हैं जहा तक चारों ग्रीर शुद्धात्माये विराज-मान हैं। इससे ग्रागे धमं द्रव्य वा ग्रास्तत्व न होने के कारण वे ग्रागे जा हो नही सकती। इस स्थान को सिद्धशिला कहा गया है ग्रीर यह स्थान लोक की सीमा पर स्थित है। इसके ग्रागे ग्रलोकाकाश प्रारम्भ होता है। इस किया को मोक्ष प्राप्त करना कहा जाता है।

कर्म पुद्गल का शरीर के अन्दर आना आश्रव कहलाता है। उसका जीवात्मा से सम्पर्क होना बंध कहलाता है। विचार (रागादिक भाव) निरोध के द्वारा कर्मवर्गणाओं को आने से रोकना सबर कहलाता है और जीवात्मा जब कर्मवर्गणाओं से अपना सम्बन्ध विच्छेद करना शुरू कर देती है, उसे निजंरा कहते हैं। निजंरा की किया में कर्म पुद्गल के परमाणु धीरे-धीरे भड़ जाते हैं और जीवात्मा शनंः शनंः अशुद्ध से शुद्ध होने लगती है। यह किया दो तरह मे होती है—(१) मविपाक निजंरा और (२) अविपाक निजंरा।

सिवपाक निर्जरा का ग्रथं है कमों का विपाक हो जाने के परचान कमों का ऋड़ना। जिस प्रकार वृक्ष पर लगे हुये फल पक जाने पर स्वयं ही भड़ जाते हैं उसी प्रकार जब कमों की ग्रविध पूरी हो जाती है तो वह ग्रपना फल देकर भड़ जाते हैं। दूसरी निर्जरा ग्रविपाक निर्जरा है। इसमें विपाक होने से पहले ही तपरचरण के द्वारा कमरिज को

खिराया जाता है। जिस प्रकार सोने में मिला हुन्ना मल तपाये जाने पर दूर हो जाता है, उसी प्रकार कमरंज को बिना कमों का फल भोगे हुये नष्ट किया जा सकता है। इसलिये न्नाव-इयक है कि हम ग्रपने तप भीर सदाचरण के द्वारा पूर्व जन्म में किये हुये कमों को नष्ट करने में कदाचित् सफल हो सकते हैं।

बहुत से लोगों का विचार है कि मनुष्य श्रपने भाग्य के इतने श्रधिक वश में है कि वह स्वतन्त्र रूप से कुछ कर ही नहीं सकता, किन्तु यह धारणा गलत है। मनुष्य कथंचित् कार्य करने में स्वतन्त्र है श्रीर कथंचित् भाग्य के वशीभूत। श्रगर ऐसा नहीं होता तो नये कमीं का बंग्र होता ही नहीं। मनुष्य बहुत से कार्य तो ऐसे करता है जो पूर्व जन्म के कर्म फलस्वरूप होते हैं श्रीर बहुत से कर्म स्वतन्त्र भी करता है जिनका फल वह श्रागामी जन्मों में भोगता है।

संसार के अन्य घमों में मनुष्य के कमों को रिकार्ड करने वाला एक अन्य कमंचारी होता है जिसे यमराज आदि नामों से पुकारा गया है। मरने के परचान् जब किसी व्यक्ति की आत्मा यमराज के सामने पहुंचती है तो यमराज उसका रिकार्ड देखकर उसके लिये न्याय की उचित व्यवस्था करता है किन्तु जैन दर्शनकारों ने इस किया को स्वचालित (Autematic) बना दिया है। उसके कमों का रिकार्ड उसकी आत्मा में ही सूक्ष्म पुद्गल के परमाणुओं के रूप में रहना है और ये पुद्गल परमाणु स्वयं ही न्यूटन के नियम के अनुसार उसे स्वयं भिक्ष-भिन्न योनियों में आकर्षित करते रहते हैं। यही जैन कर्म सिद्धान्त की विशेषता है।

# ६. हमारा भोजन

'शरीरमाद्यं खलु धर्म साधनम्।' धर्म सेवन करने के लिये आवश्यक है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रहे। रोगी मनुष्य का मन धर्मध्यान में नहीं लगता। किसी किव ने ठीक ही कहा है:—

पहला मुख निरोगी काया, दूजा सुख जो घर में माया।
रोगी मनुष्य के पाम कितना ही घन वैभव क्यों न हो,
वह उसका उपभोग नहीं कर सकता। श्रतएव यदि हम नरभव का पूर्ण लाभ उठाना चाहते हैं तो हमें श्रपने शरीर को
श्रारोग्य रखना पड़ेगा। शरीर की श्रारोग्यता हमारे भोजन
पर निर्भर करती है। स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिय भोजन
एक महत्वपूर्ण श्रंग है। भोजन के मुख्य भाग हैं:—श्राटा,
चावल, दाल, शाक, शककर श्रीर घी।

अब हम इन सब चीजों पर एक-एक करके विचार करते हैं:—

#### १. याटा

श्राटा मुख्यतः गेहं का होता है। यह श्राटा पहले हाथ की चक्की या पनचक्की से तैयार किया जाता था श्रीर श्राज श्रावकांगतः विजली की चक्की से तैयार होता है। हाथ की चक्की या पनचक्की से पिसा हुआ ग्राटा सम्पूर्ण रूप से निर्दोष होता है फिर भी जैनशास्त्रों में इसकी भी एक मर्यादा कायम की गई है। यदि वर्षा की ऋतु हो तो जो ग्राटा उपयोग में लाया जावे वह ३ दिन से अधिक का पिसा हुग्रा नहीं होना चाहिये। यदि ग्रीष्म ऋतु हो तो यह अवधि ५ दिन है और शीन ऋतु में इसकी अवधि ७ दिन बनलाई गई है। जिम प्रकार ग्रापने सुना होगा कि डाक्टरों द्वारा लगाये जाने वाले प्रत्येक इन्जैक्शन की अवधि होती है और जिस इन्जैक्शन की अवधि होती है और जिस इन्जैक्शन की अवधि होती है और वह सर्वथा त्याज्य है। टीक उमी प्रकार ऋतु के अनुमार अवधि बीत हुये ग्राटे की रोटी स्वास्थ्य को हानि ही पहुंचाती है, कारण यह कि उममें दुगंध ग्राने लगती है। यह तो हुई हाथ के पिसे ग्राटे की बात।

बिजली की चक्की में गेहूँ के दाने की जो दुर्गित होती है वह दो कारणों से होती है—(१) ग्रधिक ताप ग्रौर (२) ग्रधिक दबाव। गेहं के दाने के अन्दर गेहं का बीज होता है जिसे ग्रंग्रेजी में गेहं का बीज (Wheat germ) कहते हैं। इस बीज के ग्रन्दर ठीक उसी तरह तेल भरा रहता है जैसे तिल के दानों में भरा रहता है। इस तेल को गेहं के बीज का तेल (Wheat germ oil) या विटामिन 'E' कहते हैं। बिजलो की चक्की के पाटों के बीच में दबाव ग्रत्यधिक होने के कारण गेहूं के प्रत्येक दाने के ग्रन्दर ये बीज पूट जाते हैं ग्रीर उनसे निकले हुये तेल में ग्राटा सन जाता है। हाथ के पिसे हुये ग्राटे में ये सब कियायें नहीं होतीं, ग्रर्थात् गेहं का विटामिन 'E' नष्ट नहीं होता।

भ्रापने अनुभव किया होगा कि हाथ की चक्की से पिसे

हुये ग्राटे के मुकाबले में बिजली की चक्की से निकला हुग्रा म्राटा कहीं ज्यादा गर्म होता है। बिजली की चक्की में पिसा हुपा ग्राटा एक तो तेल में सन जाता है ग्रीर तेल में सना हुमा यह घाटा खुव गर्म हो जाता है। दोनों ही कारणों से विजली की चक्की का ग्राटा हाथ की चक्की के ग्राटे के मुकाबले में बहुत जल्दी सड़ जाता है श्रीर इसी सड़े हुये श्राटे की रोटियां हम नित्य प्रति खाते हैं। उससे तो हानि होती ही है, साथ ही आदे का विटामिन 'E' नष्ट हो जाने के कारण मनुष्य की प्रजनन-शक्ति भी कम हो जाती है। कुछ वर्ष हुये लन्दन की एक पत्रिका में बांभ स्त्रियों के लिये सन्तान देने वाला एक नुस्वा निकला था। उसमें हाथ का पिसा हुम्रा चोकर समेत चक्की का म्राटा मौर ताजे मंकुर फूटे हुये गेहूं के दाने मिलाकर रोटी बना के खाने की सिफारिश की गई थी और यह दावा किया गया था कि कूछ समय तक इस प्रकार की रोटी खाने से बॉभ स्त्री के भी मन्तान हो मकती है।

श्राजकल सभी शहरों में विजली की चिक्कियां लगी हुई हैं और चूंकि इसमें श्राटा सम्ता पिस जाता है इसलिये हमारा ध्यान इस प्रणाली के दोपों की तरफ नहीं जाता। परिणाम यह हुआ है कि समाज में एक बहुत अच्छी प्रथा का अवसान हो गया। एक जमाना था जब गरीब और अमीर सभी घरों में स्त्रियां न्यूनाधिक अपने हाथ से आटा पीसती थी। यह उनके लिये एक अच्छा हलका ब्यायाम होना था। पर्दे का चलन अधिक होने के कारण व्यायाम का कोई और रूप उनके लिये उपयुक्त नहीं बैठता था। इस व्यायाम के द्वारा वह हिस्टीरिया जैसे भयंकर रोगों से मुक्ति पाती थीं। श्राज घर घर में विशेषकर पढ़ी-लिखी समाज में नवयुवितयां हिस्टीरिया से पीड़ित हैं। यह रोग मजदूर पेशेवर स्त्रियों में नहीं पाया जाता। ग्रतः हाथ के पिसे हुए ग्राटे का व्यवहार न करने के कारण हम ग्रपने स्वास्थ्य को कई प्रकार से खराब कर रहे हैं। ग्रगर भगवान हमें सुबुद्धि दे तो पुनः एक बार हमको एक स्वर में कहना चाहिये 'चल री चिकया घर घर घर।'

नोट — ग्राज हमारी रक्षक सरकार ही भक्षक का कार्य कर रही है। समाचार पत्रों में एक दुखद समाचार प्रकाशित हुग्रा है कि खाद्यान्न की कमी होने के कारण सूखो हुई मछ लियों का ग्राटा सरकार तैयार कराकर बाजार में बिकवा रही है ग्रीर ग्रब उसकी दुर्गंघ भी नष्ट कर दी गई है। ऐसी हालत में यह ग्रीर भी जरूरी हो जाता है कि हम भ्रपने घर की चक्की का पिसा हुग्रा ग्राटा ही व्यवहार में लावें।

#### २. चावल

दूसरा खाद्य पदार्थ है चावल। इस युग में सभी चीजें या तो नकली बन गई हैं या उनमें मिलावट होती हैं। मनुष्य मनुष्यत्व से इतना गिर गया है कि ग्रपने स्वार्थ में अंघा होकर वह यह सोचता ही नहीं कि मेरे ऐसा करने से प्राणियों का कितना ग्रहित हो सकता है। हल्दी में पीली मिट्टी, धनिये में घोड़ की लीद, वाली मिर्च में पपीते के मुखे हुए बीज इत्यादि मिलावटें विलकूल ग्राम हो गई हैं बीमारों को दिया जाने वाला सावदाना भी नकली ब्रा गया है। दवाइयां श्रीर इन्जैंबर्गस भी नकली विक रहे हैं । ऐसी सूरत में चावल भी इस रोग से कैसे वच मकताथा ? टेपियोका (Tapioca) से नकली चावल बनने लगे। समभ में नहीं ग्राता कि कोई भला स्रादमी वया खाये क्या पिए? फिर भी चावल के व्यवहार में एक बात का घ्यान रखना आवश्यक है। धान के छिलके को मशीनों द्वारा साफ कन्के ग्रीर पालिश करके जो चावल बाजार में बिकता है उसे हरिंगज नहीं खाना चाहिये। धान के छिलके के नीचे भूरे रंग का एक पदार्थ चावल पर चढा रहता है जिसे विटामिन 13, कहते हैं। मशीन में साफ किये हुए चावल से विटामिन  $B_{ullet}$  जिलकुल साफ या नंद हो जाता है। इस चावल को खाने से बेरी-वेरी (Beri-beri का रोग हो जाता है। यह रोग बंगाल में अधिकांश होता है, जहां पालिश किये हुये चावल का अधिक व्यवहार है। बेरी-बेरी रोग में जटराग्नि बिलकुल नष्ट हो जाती है ग्रीर शरीर पर सूजन आ जाती है। यह रोग शरीर में विटामिन 🥍 की कमी से उत्पन्न होता है ग्रीर वड़ा ही कष्टमाध्य है।

धान से चावल बनाने की पुरानी विधि यह थी कि घर की स्त्रियां घान को आखली में डालकर लकड़ी के मूसल से उसे कूटनी थीं। ऐसा करने से धान का छिलका तो पृथक हो जाता था किन्तु विटामिन  $B_{\bullet}$  की तह उसमें चिपकी रृती थीं ऐसे चावन को खाने से बेरी बेरी का रोग नहीं

होता । अत्राप्त यह आवश्यक है कि जिस प्रकार हाथ की चक्की का पिसा हुआ आटा व्यवहार में लाना हितकर है उभी प्रकार हाथ का यह कुटा हुआ चावल व्यवहार में लाना चाहिये और नकली चावल से सावधान रहना चाहिये।

#### ३. दाल

भोजन का तीनरा जरूरी अंग है दाल। दालों के ग्रन्दर एक पदार्थ होता है जिसे प्रोटीन (Protein) कहते हैं। जिस प्रकार किनी भवन का निर्माण बिना ईट या पत्थरों के नहीं हो सकता उसी प्रकार बिना प्रोटीन के किनी भी शरीर की रचना नहीं हो सकती ग्रथीं। प्रोटीन क्पी ईंटों से हमारे शरीर का भवन बना है। जीवन की दिनक कियाग्रों में जो रात-दिन शरीर के ग्रन्दर टूट-पूट होतो रहती है, उसकी मरम्मत के लिये भी प्रोटीन की ग्रावश्यकता होती है। म साहारियों के भोजन में तो उत्तम प्रकार का प्रोटीन सभी प्रकार के मांस में मिल जाता है किन्तु शायाहारियों के लिये दाल ही प्रोटीन का प्रमुख साधन है। यद्यपि जीव विज्ञान शास्त्रियों का कहना है कि दालों का प्रोटीन घटिया किस्म का है। भगवान का शुक्र है कि दालों में मिलावट की वात ग्रभी सुनने में नहीं ग्राई।

#### ४. दूध

गाय का दूध विशेषकर श्यामा गाय का,भोजनों में सबसे उत्तम पदार्थ है। डाक्टरों की भाषा में इसको Most perfect food बतलाया गया है, श्रर्थात् सुखी जीवन के

लिये और स्वास्थ्य को बनाये रखने के लिये जिन-जिन अनेक पदार्थों की आवश्यकता होती है वे सभी पदार्थ द्घ में पाये जाते हैं। यदि गाय स्वस्य हो और उसको पुष्ट भोजन दिया जाय तो उसका दूघ विशेष गुणकारी होता है। वैसे तो गाय का दूघ विशेषकर धारोष्य दूघ बुद्धिवर्द्धक और आयुवर्द्ध क बतलाया गया है, उसमें ये गुण और विशेषकप से बढ़ जाते हैं यदि नागोरी असगध वच और विधारा आदि पदार्थ गाय की कुट्टी में काटकर मिला दिये जायं। आयुर्वेद में तो यहां तक विधान पाया जाता है कि राजयक्षमा के रोगियों को केशल उस गाय का ही दूध पिलाकर अच्छा किया जा सकता है, जिसके चारे में राजयक्षमा नाशक आपिधियां मिला दी गई हों। औपिधियों का गुण द्ध में प्रवेश कर जाता है। जहां गाय का दूध स्पूर्तिदायक है वहां भैंस का दूध सनुष्य को सुस्त और मोटा बनाता है।

बाहर के देशों में केवल गाय का ही दूध िया जाता है। कोई-कोई लोग बकरी का दूध भी पीते हैं क्योंकि वह जल्दी पच जाता है। हमारे देश में गाय को वड़े सम्मान की दिष्ट से देखा जाता है। हाल में ही रूस में जो वैज्ञानिक गवेपणायें हुई हैं उसे सुनकर आपको आश्चर्य होगा।

एटम बम फूटते समय जो रेडियो मिकिय धूल हवा मे फैलती है वह वर्षा के पानी में धुलकर बाक, मब्जी के बेतों में पत्तों पर जम जाती है। सब्जी के इन पत्तों को जब पशु चरते हैं तो ग्रिधिकांश की मृत्यु हो जाती है किन्तु वैज्ञानिक प्रयोगों से यह सिद्ध हुग्रा है कि गाय जब इन पत्तों को खाती

है तो वह न केवल इस जहरीली धूल मे ग्रानी रक्षा करती है वरन् उसके थनों में कोई ऐसा यन्त्र लगा है जो उन धूल कणों को दूध में जाने से रोकता है। इस प्रकार उस जहर को भोले शकर की तरह वह स्वय हजम कर लेती है ग्रौर ग्रपने दूध को दूधित न होने देने के कारण उससे ग्रपने बच्चों (दूध पीने वालों) की रक्षा करती है। इस समाचार से हमारी दृष्टि में गाय का महत्व ग्रौर उसका ग्रादर ग्रौर भी ग्रिधिक बढ़ जाता है। \* (देखिये 'कल्याण' ग्रगस्त १६७०)

श्रमेरिका जंसे देश में गाय के दूघ की खपत ४ लीटर प्रित ब्यक्ति हैं और दूघ में पानी मिलाने की मजा मौत है। हमारे देश में जिसके मण्बन्ध में कहा जाता है कि यहां कभी दूघ की नदियां बहती थी, दूघ की खपन प्रित व्यक्ति १ तोले से भी कम है। इसके कई कारण हैं—एक तो यह कि हमारी सरकार विदेशी मुद्रा कमाने के लिये गाय के मांस को विदेशों में निर्यात करनी है जिससे हमारे देश में पशुधन की बहुन वमी हो गई है और दूसरा कारण है कि निकम्मे से निकम्मा दूघ भी इतना महंगा है कि वह जन साधारण की पहुंच से बाहर है, जिसके कारण हमारे देश में चाय का प्रचलन बहुन बढ़ गया है। कोई-कोई तो दिन में दस-बारह बार चाय पान करते हैं। चाय पान विप-पान के समान ही है। चाय में केफीन (Chiffein) नाम का जो मादक द्रष्ट्य पाया जाता है

<sup>\*</sup> रूसी है ज्ञानिकों ने गाय के सम्बन्ध में यह भी खंज की है कि यदि उसका गोबर घरा के छुनों पर लीप दिया जाय तो एटमबम का दूर्वत विकिरण मकान के ख्रन्दर नहीं घुस्ता।

वह साक्षात् जहर ही है। यह वीर्य को पतला करता है म्रोर नींद में बाधा उत्पन्न करता है, फिर भी इसकी लोकिश्यिता दिनोंदिन बढ़ती जाती है।

वैज्ञानिकों ने नकली दूघ भी तैयार कर दि । है कोनूर न्यूट्रिशन लेबोरेटरी (Choor Autition Laboratory) में मूंगफली की गिरी से। इसका खूब प्रचार किया जा रहा है और इसका दही भी जमाया जाता है। इसके व्यवहार से क्या दुखद अथवा सुखद परिणाम निकलेंगे यह तो भविष्य ही बतलाएगा, किन्तु यह बात कभी न भूलियेगा कि कृतिम साधनों द्वारा बनाया गया कोई भी पदार्थ कुदरनी पदार्थ के गुणों का सहस्रांश भी मुकाबना नहीं कर सकता।

#### ४. घी

भोजन का सबसे पुष्टिकारक ग्रंग है घी। बालपन ग्रीर जवानी की उम्र में शकाहारियों के लिये घी ही एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर के रगपुट्टों को बिलप्ट बनाता है। हां, बृद्धावस्था में इसका ग्रधिक सेवन नहीं करना चाहिये; क्योंकि घो के ग्रन्दर जो Cholesterol नाम का परार्थ रहता है वह दिल के ग्रन्दर जमा होकर दिल की बीमारी पैदा कर देता है ग्रीर हार्टफेल का कारण बन सकता है। गाय का घी सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। इसमें एक रामायनिक पदार्थ

<sup>\*</sup> रूसी हैज्ञानिकों ने यह भी खोज को है कि गाय के घी से हवन करने पर जो धुं ब्रा उठता है उससे वायु में फैले हुये एटमबम विस्फोट की गैसी का कुप्रभाव प्राणियां पर बहुत कम हो जाता है।

होता है जिसे शारीरिक वृद्धि का मूल कारण (Growth promoting factor) कहते हैं। सात वर्ष की आयु तक बच्चा बहुत तेजी से बढ़ता है। गाय का घी खिलाने से उसकी उठान Growth promoting factor के कारण भच्छी बैठती है। जितने नकली प्रकार के घी चले हैं उनमें यह रासायनिक पदार्थ नहीं पाया जाता। जिन घरों में प्रारम्भ से ही नकली घी का व्यवहार होता है वहां बच्चे प्रायः ठिगने ही रह जाते हैं।

प्रश्न यह उठता है कि नकली घी बनाने की ग्रावश्यकता वयों पड़ी ? समाज के ग्रन्दर एक गलत भावना पाई जाती है कि लोग घी खाने वालों को ग्रमीर ग्रौर सम्पन्न समभते हैं ग्रौर तेल खाने वालों को गरीब ग्रौर हेय समभा जाता है। इस भावना को मिटाने के लिये वैज्ञानिकों ने तेल को घी में परिवर्तित कर दिया। नकली घी ग्रसली के मुकाबले में काफी सस्ता ग्राता है इसलिये मध्यम वर्ग के लोग इसे ग्रासानी से खरीद सकते हैं ग्रौर ग्रपनी हीनता की भावना को उतार फेंकने में सफल होते हैं। उन्हें भी यह ग्रहसास होता है कि हम घी भी खा रहे हैं।

श्रव नकली घी किस प्रकार तैयार किया जाता है उस प्रक्रिया को समभाने की चेष्टा की जाती है—

नकली घी के लिये एक तेल की आवश्यकता होती है। यह तेल तिल का हो सकता है, बिनौले का, मूंगफली का, महुए का, सोयाबीन का कोई सा भी तेल सभी तेल एकसा ही काम देते हैं; मगर बनाने वाले सस्ते से सस्ता श्रीर घटिया से घटिया तेल इस काम के लिये व्यवहार में लाते हैं ताकि उन्हें श्रिष्टक सुनाफा हो। इस तेल को कास्टिक सोडे की सहायता से साफ करके खौलते हुये तेल में वट दबाव श्रीर वेग के साथ हाइड़ोजन गैम छोड़ी जाती है किन्तु जब तक तेल में निकल (Niekel नामक धानु का महीन पाउटर निकल हो, तब तक हाइड्रोजन श्रीर तेल का सयोग नही होता। निकल की मौजूदगी में हाइड्रोजन तेल को जमा देती है जिमे Hydrogen ted oil कहते है। गलाकर छानने पर निकल पृथक् कर दी जाती है। किन्तु यह हाइड्रोजिनेटिड श्रांयल रंग में बहुत ही पीला होता है श्रीर घी के नाम पर नही बिक सकता, श्रतएव इसके रंग को उड़ाने की कोशिश की जाती है। नकली घी की यह संक्षिप्त प्रक्रिया है।

सन् १६४७ में जब कांग्रेम ने शासन की बागडोर संभाली तो सरदार पटेल ने रेडियो पर यह घोषणा ग्वयं की थी कि चाहे किसी पूञ्जीपित का कितना ही नुकमान वयो न हो यदि प्रयोगों द्वारा यह गिद्ध हो गया कि वनस्पित घी एक हानिकारक पदार्थ है, तो नकली घी के सभी कारखाने बन्द कर दिये जायेंगे। इज्जत नगर (वरेली) की जीव-विज्ञान सम्बन्धी प्रयोगशाला (Animal Autrition laboratory) में श्री कें डी छेर व ग्रार० चन्द्रा (K. D. Kher and R. Chandra) ने सफेद चूहों पर इमका प्रयोग किया श्रीर कुछ समय पश्चान् जो परिणाम निकले उनकी घोषणा की गई। श्रनेक चूहों को नेत्र रोग हो गये।

भ्रोक त्वचा रोग से पीड़ित हो गये, बहुतों के सिर के बाल भड़ गये किसी को दस्त लग गये इत्यादि इस । रिपोर्ट पर सरकार ने क्या कदम उठाया यह किसी को भ्राज तक मालूम नहीं हुम्रा । नकली घी के कारखाने भ्राज भी पहले से ग्रिंघिक संख्या में मौजूद हैं।

बंगलौर साइन्स कांग्रेस में सन् १६४६ में नकली घी पर एक गोष्ठी (Symposium) का आयोजन हुआ था, उसमें नकली घी के दोषों पर जो प्रकाश डाला गया उसका सारांश हम यहां देते हैं।

- (१) निकल की राख जो तेल में मिलाई जाती है, वह छानने पर सौ-फी-सदी पृथक् नहीं होती। निकल की ये धूल शरीर के अन्दर पहुंचकर अनेक उत्पात पैदा करती है; क्योंकि मनुष्य के शरीर में निकल कहीं नहीं पाई जाती। मनुष्य के शरीर में निकल कहीं नहीं पाई जाती। मनुष्य के शरीर में तांबा, लोहा अ।दि धातुयें तो हैं किन्तु निकल नहीं है।
- (२) उपर्यु क्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि इसमें शरीर-वर्षक (Growth promoting) रसायन नहीं होती जिसके कारण बच्चे का विकास भ्रच्छा नहीं होता।
- (३) इसमें विटामिनों का स्थभाव है। जो विटामिन ऊपर से मिलाये जाते हैं वह प्राकृतिक विटामिनों का मुकाबला नहीं कर सकते।
- (४) प्रयोगों द्वारा सिद्ध हुम्रा है कि वनस्पित घी के सेवन करने से म्रनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। जहां एक म्रोर गाय के घी के सेवन से नेत्रों की ज्योति बढ़ती है

वहां वनस्पति के सेवन से म्रांखों की ज्योति घटती है। वनस्पति के प्रयोग से म्रनेक तरह के चर्म रोग उत्पन्न होते हैं, इत्यादि।

- (४) अनेक प्रकार की पुष्टिकारक भ्रौपिधयों के साथ गुद्ध घी का सेवन वरने से श्रौपिधया शरीर मे घुलमिल जाती हैं, इसके विपरीत यदि वे ही श्रौपिधयां वनस्पित घी के साथ खाई जावें तो उल्टे दस्त लग जाते हैं।
- (६) ग्रसली घी की खुशबू ग्रीर जायका ग्रत्यन्त मन-मोहक है, जबिक वनस्पित में न तो कोई खुशबू है ग्रीर न जायका ही ग्रच्छा है। वनस्पित में तला हुग्रा पदार्थ गर्म-गर्म खा लेने पर तो केवल गले को ही खराब करता है विन्तु कुछ देर रखा हुग्रा पूरी, परावठा तो बिलकुल ही खाने योग्य नहीं रहता।

प्रश्न यह उठता है कि शुद्ध वनस्पित तेल जब घी से भी प्रिधिक पुष्टिकारक है तो तेल में निकल और हाइड्रोजन मिलाकर एक नया पदार्थ बनाने की क्या ग्रावश्यकता थी ? वनस्पित घी के सम्बन्ध में यह दावा बिलकुल भूंठा है कि इसमें बना हुग्रा भोजन ग्राधिक स्वादिष्ट और पुष्टिकारक होता है। यदि यह बात मत्य होती तो छः रुपये किलो के वनस्पित घी को छोड़कर ठेरह रुपये किलो के घी को खाने की केई मूर्वता क्यों करता ? वास्तव में वनस्पित घी के सस्तेपन और घी से मिलते-जुलते रंग के कारण गरीब ग्रादमी को भी यह सन्तोष हो जाता है कि मैं भी वडे ग्रादमी की तरह घी का सेवन कर रहा हूं। यही एक मात्र इसके प्रचार का कारण है।

हमारे नैतिक पतन के कारण ग्राज वनस्पति घी भी श्रपने ग्रमली रूप में नहीं मिलता। उसमें भी ग्रनेक प्रकार की मिलावटें की जा रही हैं। बड़े ग्रफसोस की बात तो यह है कि ऐसे ग्रपवित्र ग्रौर हानिकारक पदार्थ का व्यवहार हमारे समाज में भी प्रचुर मात्रा में हो रहा है। हम विवाहादि के ग्रवसर पर बीसियों हजार रुपया व्यय तो करते हैं परन्तु भोजन खिलाने हैं वनस्पति घी का। यह प्रचलन निन्दनीय है ग्रौर यह बिलकुल बन्द होना चाहिये। ग्रगर हमारी मामर्थ्य ग्रधिक घन व्यय करने की न हो तो दावत में ग्रादिमयों की संख्या कम कर देनी चाहिये, किन्तु भोजन तो शुद्ध घी का बना हुग्रा ही होना चाहिये, जैसा कि कुछ वर्षों पूर्व होता रहा है।

देहरादून के प्रसिद्ध रसायन शास्त्र के प्रोफेसर डा. के. डी. न जै(Dr. K. D. Jain) अपने लेख एनेलेनिस आँफ वनस्पति घी प्रोबलम (Analysis of Vanaspati Ghee problem) में लिखते हैं कि वनस्पति घी के प्रयोग से अनेक प्रकार के चमं रोग और विटामिनों के अभाव से उत्पन्न होने वाले रोग पैदा हो जाते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र जिन्दा रहे और फले पूले तो वनस्पति घी का प्रयोग सरकार को कानून द्वारा तुरन्त बन्द कर देना चाहिये।

(Immediate Prohibition and ban on the consumption of hydrogenated oils or food is the greatest necessity for the nation to live and flourish)

केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री माननीय श्री डी. पी. करमरकर (D P. Karmarkar) ने ११ दिसम्बर १६५६ को लोक-सभा में कहा था कि "वनस्पति घी के मुकाबले में शुद्ध तेल कहीं मधिक स्वास्थ्यप्रद है ग्रीर यदि सम्भव हो तो शुद्ध तेल का ही व्यवहार करना चाहिये।"

#### ६ शक्कर (Sugar)

श्राज जो दानेदार सफेद शक्कर बाजारों में विक रही है, यह कई कारणों से खाने के योग्य नहीं है। एक कारण तो यह है कि पहले बूरे के नाम से जो भूरी शक्कर बिकती थी वह विटामिनों से युक्त होती थी भौर शरीर को लगती थी। इसके लिये शक्कर शरीर में क्या काम करती है, इसको श्रीषक स्पष्ट समफ लेना जरूरी है।

कोई भी कार्बोहाइड्रेट (Carbohydrate) मुंह के थूक मिलने पर शक्कर में पिरवर्तित हो जाता है भीर पेट में पहुंच कर पेंकियाज (Pancreas) नाम की ग्रन्थि से जो इन्सुलिन (Insulin) नामक रस निकलता है उसकी सहायता से ग्लाइकोजन (Glycogen) में परिवर्तित हो जाता है। ग्लाइकोजन का भण्डार जिगर (Liver) में रहता है भौर यह प्राणियों की शक्तियों का स्रोत है। जब मनुष्य कोई मेहनत का काम करता है तो भावश्यक शक्ति ग्लाइकोजन के जलने से उत्पन्न होती है। दूसरे शब्दों में यूं कह सकते हैं कि शक्कर वह ईंघन है जिसके जलने से शरीर को शक्ति प्राप्त होती है। जिस प्रकार कोयला जलकर पानी को भाप में बदलता

है स्रोर भाप से इञ्जन चलता है, उसी प्रकार हमारे शरोर हिपी इञ्जन को चलाने के लिये शक्कर स्रथवा ग्लाइकोजन की स्रावश्यकता होती है। जब किसी कारण से पेंकियाज प्रन्थि निकम्मी हो जाती है स्रोर उसमें इन्सुलिन (Insulin) का बनना बन्द हो जाता है तो शक्कर से ग्लाइकोजन नहीं बनता स्रोर शक्कर कुछ तो पेशाब में मिलकर बाहर निकल जाती है स्रोर उसका कुछ भाग हमारे रवत में प्रवेश कर जाता है। इस रोग को मधुमेह (Diabetes) कहते हैं। स्राज घर-घर में स्त्री-पुरुषों को—यहाँ तक कि बच्चों को भी मधुमेह का रोग हो रहा है, जिससे मनुष्य घीरे-घीरे काल की स्रोर स्रमसर होता जाता है। डाक्टर लोग इस रोग के होने के स्रनेक कारण बताते हैं जिनमें एक कारण है मन में चिन्तास्रों का होना। पेंकियाज के निकम्मे हो जाने का क्या कारण है, यह कोई डाक्टर भी नहीं बतलाता।

कोई १५ वर्ष पहले की बात है वैज्ञानिक पत्रों में एक लेख प्रकाशित हुआ था 'सफेद शक्कर का खतरा' (Darger of white sugar) जिसमें इंग्लैण्ड (England) की संसद से यह मांग की गई थी कि ऐसा कानून बन जाना चाहिये कि शक्कर को इस सीमा तक साफ नहीं करना चाहिये कि उसमें सौ-फी-सदी कार्बोहाइड्रेट ही रह जाय अर्थात् कुदरती शक्कर में जो विटामिन 'ए' और सी' पाये जाते हैं उनको सम्पूर्ण रूप से विलग न किया जाय; क्योंकि सफेद शक्कर मधुमेह उत्पन्न करता है और देशी बूरा नहीं करता। इससे

स्पष्ट है कि देशी बूरे के मुकाबले में दानेदार शक्कर त्याज्य है।

अभी कई वर्षो पहले तक यह देखने में आता था कि शक्कर को पूर्ण रूप में सफेद करने के लिये अर्थात् उसकी मुर्खी को मिटाने के लिये हड्डी के कोयलों का व्यवहार किया जाता था। कही-कही अब भी यह पद्धति चल रही है, अतएव इस संसगंज दोष के कारण भी यह शक्कर त्याज्य है। वर्तमान काल में अगर देशी वूरा दानेदार शक्कर के मुकाबले में इतना अधिक महगा न होता तो हमारे घरों से ऐसे गुण-वान पदार्थ का निष्कामन नहीं होता। जो लोग देशी बूरा इस्तेमाल करने में असमर्थ हैं, उन्हें चाहिये कि दानेदार शक्कर की चामनी बनाकर उसमें गुड़ मिला कर और उसको पुनः पीमकर व्यवहार में लाएं तो सफेद अक्कर का दोप मिट जायेगा।

दान। मेथी का प्रयोग मधुमेह का सस्ता और अच्छा इलाज है। जिन भाई अथवा बहनों को यह रोग हो, उन्हें यह चाहिये कि ३ माशा मेथीदाना रात को पानी में भिगो दें और सुबह उसका नितरा हुआ पानी पीले। कुछ दिन निरंतर सेवन करने से लाभ प्रतीत होगा। जिन भाइयों को अधिक शक्कर खाने की आदत हो उन्हें मिठाई के माथ-माथ दाना-मेथी का साग किसी रूप में प्रयोग करना चाहिये। मारवाड़ियों में यह आम प्रथा है कि उनके प्रत्येक दावत मे दानामेथी का साग होता ही है। अतएब भरदेट मिठाई का प्रयोग करने पर भी उसका दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलता।

### ७ पानी यथवा जल

लोक में यह कहावत प्रसिद्ध है 'जैसा खावे ग्रन्न वैमा होवे मन । जैसा पीवे पानी वैमी बोले बानी ।'

विज्ञान की दृष्टि में सबसे उत्तम जल उस कूयें का माना गया है जिसका पानी निरंतर खिचता रहता है। इसका मुख्य कारण यह है कि क्यें के जल को छानने की किया प्रकृति करती है। जहाँ बड़े-बड़े वाटर वक्स (Water works) हैं वहाँ जाकर भ्राप देखेंगे तो मालूम होगा कि जिस जल को पीने योग्य बनाया जाता है वह जल कई तालाबों में होकर श्राता है, जिन्हें मैटिलमैंट टैब्स (Settlement Tanks) कहते हैं। इन टैकों में एक में रेन भरी रहती है, एक में कंकड़ भरे रहते हैं, एक में कोयला भरा रहता है, इत्यादि । इन वस्तुग्रों में होकर जब पीने का पानी जाता है तो सारी श्रगुद्धियाँ वही छूट जाती हैं। यह विधि मनुष्य ने पानी को साफ करने की निकाली है। किन्तु क्यें की घरातल पर जो पानी ब्राता है वह पृथ्वी के ब्रन्दर ऐसी ब्रनेक तहों में होकर श्राता है जहाँ किसी तह में कंकड, किसी तह में रेत, किसी तह में चुना ग्रादि ग्रनेक पदार्थ पाये जाते हैं। यह किया नितान्त प्राकृतिक है भीर यह हम भ्रच्छी तरह से जानते हैं कि प्राकृतिक कियाओं की तुलना में हमारी समस्त कृतिम विधियां पोच (हलकी) हैं। म्रतएव प्रकृति द्वारा छना हुग्रा जल जो कुन्नों में मिलता है उसका मुकाबला वाटर वर्क्स (Water works) का पानी नहीं कर सकता । हा, यह माव-

श्यक है कि जिस नये कुयें का जल पीना प्रारम्भ किया जाय उसके जल को सेनिटरी इन्जिनियर (Santary Engineer) से परीक्षा करवा लेना चाहिये कि उसमें बोई हानिकारक लवण (Salta श्रथवा बीमारियों के सूक्ष्म कीटाणु (Bacteria) तो नहीं पार जाने।

यद्यपि ब्राजकल वाटर वर्ष (Water works) में जिन विधियों से जल को स्वच्छ किया जाता है वह बहुत ही उच्च-कोटि की हैं भौर घर पर इतनी स्वच्छता लाना ग्रशक्य ही है। बीमारी के कीटाण्य्रों को नाश करने के लिये उसमें फिटकरी श्रौर क्लोरीन (Chlorine) का पानी मिलाते हैं, फिर भी पानी को लाने वाले नल जिन गन्दे से गन्दे स्थानों में होकर ग्राते हैं उसके कारण ग्रीर चमडे के वाशर (Washer) के संसर्ग के कारण वह पानी त्यागी वृत्तियों के लिये पीने के योग्य नही कहा जा सकता। जिन व्यक्तियो ने नल के पानी का त्याग कर ग्ला है उनको सबसे बड़ा एक लाभ यह होता है कि वे महा अपवित्र और दूषित बाजार में बिकने वाले सभी पदार्थों से उनका पिण्ड छूट जाता है, ग्रर्थात् इन पदार्थों को खाकर जो शारीरिक हानि उनको उठानी पडनी थी उससे वे सहज ही बच जाते हैं। इमलिये जहां स्वाम्थ्यकर कृएँ का ताजा पानी उपलब्ध हो वहां हमें उसके मुकाबले में नल के पानी को श्रेडिता (Preference) नहीं देना चाहिये।

हैंडयम्प का पानी भी कुऐं के जल के समान ही है, किन्तु उसमें भी चमड़े का वाशर लगा रहता है। कहीं-कहीं शोधी लोग इसमें किरमिच का वाशर लगवा लेते हैं तब यह दोष मिट जाता है लेकिन यह वाशर ज्यादा दिन नहीं टिकता।

## यंग्रेजी योषधियों का प्रयोग

हमारे व्यवहार में ग्रंग्रेजी ग्रौपिधयों का प्रयोग दिन प्रतिदिन बहता ही जा रहा है, इसका कारण है उन भ्रौषिधयों का चमत्कारिक भ्रौर तात्कालिक फल। कुछ लोगों का यह विचार है कि तरल दवाइयों में शराब मिली रहने के कारण उन्हें नहीं लेना चाहिये ग्रीर मुखी दवाई लेने में कोई हर्ज नहीं है। यह विचार नितान्त सत्य नही है ग्रीर इन्जेक्शन के सम्बन्ध में तो हमारे पंडितों ने ग्रभी तक कोई निर्णय दिया ही नही है। हमें यह निर्णय कर देना चाहिये कि वह दवाइयां जैसे लिवर एक्सट्रैक्ट (Liver extract) या इन्सुलिन (Insulin) जो सीधे मांस से तैयार की गई हैं उनका इन्जेक्शन लगवाना मास भक्षण की श्रेणी में श्राता है या नहीं। इसके श्रतिरिक्त ग्रब सुखी दवाइयां भी जिलेटिन के कैपमूल में बन्द होकर ग्राती हैं। जिलेटिन एक महाग्रपवित्र, मांमीय पदार्थ है। ग्रतएव हमारी राय मे जिसने मांस भक्षण का सर्वथा त्याग कर दिया है उन्हें ग्रंग्रेजी दवाइयां श्रीर इन्जेक्शन नहीं लगवाने चाहिये जब तक कि ग्रच्छी तरह से यह न ज्ञात हो जाये कि ये मांस जैसे पदार्थों से तैयार नही की गई हैं। उन्हें गृद्ध श्रायवेदिक, यूनानी प्रथवा होम्योपैथिक श्रीविधयों का ही प्रयोग करना चाहिये।

## पेय पदार्थ

श्राजकल जो पेय पदार्थ (Cold drinks) बाजारों में बिकते हैं, इनमें शक्कर के स्थान पर सैकीन का प्रयोग किया जाता है, सैकीन हाजमे को बिलकुल खराब कर देती है। लैमोनेड इत्यादि पदार्थ पीये तो जाते हैं हाजमे को ठीक करने के लिये, लेकिन वो उल्टा उसको खराब कर देते हैं। कुछ ठंडे पेय पदार्थों में श्रव एलकोहल की मात्रा भी मिलाई जाने लगी है, एलकोहल को मद्यार कहते हैं. एतएव इन पदार्थों से जहां तक बचा जाय उतना ही श्रच्छा है।

# १०. मांनाहार चोर चगड

मनुष्य के दांनों की बनावट को देखकर जीव वैज्ञानिकों (Biologists) ने स्पष्ट घोषणा करदी है कि मांस मनुष्य का प्राकृतिक भोजन नही है। सनुष्य ने श्रपनी जिह्वा लोनुपना के कारण मांसाहार करना सीख लिया है श्रीर श्रप्राकृतिक होने के कारण यह हमारे घरीर में श्रीर हमारे विचारों में श्रनेक प्रकार के दोष उत्पन्न करना है। राष्ट्रपिता महात्मा गांघी ने भी मासाहार के सम्बन्ध में यही विचार प्रकट किये हैं। अनुष्व यह निविवाद ही है कि मुखी जीवन के लिये श्रीर श्रच्छे स्वास्थ्य के लिये मनुष्य को निरामिय भोजो होना चाहिये।

अण्डों के सम्बन्ध में योरोपीय देशों में श्रीर श्रमरीका में यही धारणा थी कि अण्डे शाकाहार का ही एक अंग हैं क्योंकि इनको प्राप्त करने में न तो मुर्गी को कोई कप्ट होता है श्रीर न इन श्रण्डों में सेपे जाने पर बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता होती है। श्राधुनिक समय में श्रण्डों के सम्बन्ध में योग्प व श्रमरीका में जो नई खोज हुई हैं, उनका विवरण पढ़कर श्रापको प्रतीत होगा कि श्रण्डे विष से भरे हैं श्रीर त्रागने योग्य हैं। कृषि विभाग-फ्लोरिडा (श्रमरीका) हैल्थ खुलेटिन-प्रक्तूबर १६६७ में छपा है कि १८ महीनों के वैज्ञानिक परीक्षण के बाद ३० प्रतिश्चत श्रण्डों में डी० डी० टी० नाम का विष पाया गया। डा० कैथेराइन निम्मी, डी० सी० श्रार० एन० कैलीफोर्नया (यू० एस० ए०) श्रपनी खोजों के श्रायार पर लिखती हैं कि श्रण्डों के सेवन से निम्न रोग शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं:—

(१) दिल की बीमारी, (२) हाई ब्लड-प्रेशर (ग्वतचाप का बढ़ना), (३) गुरदों की बीमारी, (४) पित्ताषय में पथरी (Stones in gall bladder) बढ़िया से बढ़िया ग्रण्डों की जर्दी में भी कोलइस्टिरौल (Cholesterol) की मात्रा ग्रत्य-धिक होने के कारण उपरोक्त रोग उत्पन्न होते हैं। फलों, सब्जियों ग्रौर वनस्पति तेलों में कोलइस्टिरौल बिलकुल नही होता। उपरोक्त रोगों के ग्रांतिग्वत धमनियों में जरूम, एग्जिमा (Eczema), लकवा (पक्षाधात) पेचिश, ग्रम्लित्त (Acidity) ग्रौर बड़ी ग्रांतों में सड़ांध पैदा करते हैं जिससे मनुष्य का हाजमा खराब हो जाता है।

—डा० जे० ई० स्नार० मैक्डोनाल्ड एफ० स्नार० एस० (इङ्गलेंड) भ्रपनी पुस्तक दी नेचर स्नॉफ डिजीज-वौल्यूम-[
पृष्ठ १६४

# ११. मद्य और धूब्रवान

डाक्टरों के मतानुसार संसार में जितने नशीले पदार्थ हैं, स्वास्थ्य के लिये उनमें मद्य सबसे अधिक हानिकारक है। यह जानते हुये भी संसार में मद्यपान करने वालों की संख्या करोड़ों पर है, अनुमान लगाया गया है कि अकेले अमरोका में प्रतिवर्ष लगभग छ. अरब रुपये की शराब व्यय होती हैं भौर इसके पीछे सेकड़ों सुखी परिवार मिट्टी में मिल जाते हैं। निरन्तर शराब पीने से शरीर के लगभग सभी अवयव निकम्मे हो जाते हैं। मद्यपान से जठराग्नि मन्द पड़ जाती है। भूख कम लगने लगती है। परिणाम यह होता है कि विटामिन और प्रोटीन जैसे पोपक तत्वों की शरीर में भारी कमी हो जाती है। कभी-कभी फेफड़ों पर सूजन आ जाती है, हाथ पैर कापने लगते हैं, जीभ लड़ खड़ाने लगती है और अनेक मनुष्य विक्षित हो जाते हैं। देखो साइन्स टुडं मार्च १६७१ (Science Today March 1971).

धूम्रपान के सम्बन्ध में विशेषकर सिगरट पीने के सम्बन्ध में डाक्टरों के ग्रभिमत निरन्तर प्रकाशित होते रहते हैं। प्रयोगों ढारा सिद्ध हुग्रा है कि प्रत्येक १२ मनुष्यों में, जिनके फेफडों में कैमर का रोग हुग्रा है, ११ व्यक्ति ग्रत्यधिक सिगरट पीने वाले थे ग्रीर १ विना सिगरट पीने वाला। रसायनिक विश्लेषण से सिगरट के धूयें में ५०० भिन्न-भिन्न प्रकार के विष पाये गये हैं। सिगरट का जो धृग्रा फेफडों में जाता है ग्रीर उनमें जो निकोटीन नामक विष होता है, उसे फेकडे पूरी तरह मोख लेते हैं। ग्रतएव तम्बाकू एक सर्वथा त्यागने योग्य पदार्थ है। यदि किसी केस में मैडिकल कारणों से तम्बाकू का प्रयोग ग्रत्यन्त ग्रावब्यक समभा जावे तो उस व्यक्ति को हुक्का पीना चाहिये। हुक्के के पानी में धुयें के श्रिधकांश जहर घुल जाते हैं।

#### १२. उपवाम

जैनागम में जो १२ प्रकार का तप वताया गया है, अनकान अथवा उपवास उनमें से एक है। जिस दिन मनुष्य उपवास करता है उस दिन उसे खाना बनाने और खाने से मुक्ति मिल जाती है और अपने उस समय को वह ईश-आराधना शास्त्र-स्वाध्याय अथवा परोपकारादि में व्यय कर सकता है। इन इत्यों से पुण्य का बंध होता है और पुण्यबंघ से स्वर्गों की प्राप्ति। शास्त्रों मे जो भिन्न-भिन्न प्रकार के दत बतलाये हें और उनके करने से परलोक में जो फल मिलता है उस पर हम कुछ अधिक नहीं वहना चाहते। हम तो आपको केवल यह समभाना चाहते हैं कि वत करने से किस प्रकार शरीर को निरोग रखा जा सकता है और आयुष्य को बढाया जा सकता है। धर्म साधन के लिये निरोगी काया परमावश्यक है। अतएव व्रतों का पालना धर्म माधन का एक अभिन्न अंग बन गया है।

इङ्गलैण्ड में एक संस्था है जिसे रॉयल सोसायटी आँफ लंदन (Royal Society of London) कहते हैं। यह समूचे संसार में विज्ञान की सर्वोच्च प्रामाणिक सोसायटी है। इस संस्था की सदस्यता ग्रत्यन्तं दुर्लभ है। भारतवर्ष में ग्रब तक केवल ५-६ व्यक्ति ही इस सदस्यता के योग्य समभे गये हैं। उनके नाम हैं-श्री रामान्जम्, सर जगदीशचन्द्र वसु, सर सी० वी० रमण, डा० मेघनाद सहा, डा० बीरवल साहानी ग्रीर प्रो० भाभा । रॉयल सोसायटी के सामने बोलते हुए ग्रभी थोड़े दिन हुए, जीव विज्ञान के एक प्रोफेसर ने कहा था 'हम इमलिये मरते हैं कि हम खाते हैं श्रीर दिन में कई बार खाने हैं। यह बान भी सत्य है कि भुख ग्रीर ग्रकाल से मरने वालों की संख्या उन मरने वालों की ग्रापेक्षा कहीं कम है, जो रात-दिन ग्रनाप शनाप खा-खाकर ग्रपने शरीर को रोगी बना लेते हैं ग्रीर परिणामस्वरूप काल-कवलित हो जाते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जहां भोजन ही एक ग्रोर शरीर का ग्राधार है वहां दूसरी ग्रोर शरीर के रोगी बनने का कारण भी है। श्रगर बिना लाये शरीर को चलाना सम्भव होता तो हम सदा निरोग रहते श्रीर हमारी श्रायुप्य बढ़ जाती किन्तु यह तो सम्भव नहीं है भ्रतएव भ्रत्य भोजन करने से भी शरीर में जो दोष उत्पन्न हो जाने हैं उनको शमन करने का कोई उपाय दूंढना चाहिये भ्रौर वह उपाय है 'स्रनशन'।

'गोम्मटसार' में वर्णन स्नाता है कि जिस देव की स्नायु १ सागर होती है वह १ पक्ष में एक स्वास लेता है, महीने में २ स्नीर वर्षभर में २४ स्नीर जब १००० वर्ष में २४,००० स्वांस पूरे कर लेता है तब उसे भूख लगती है। यह भी उल्लेख है कि यदि मनुष्य देवता स्नों का सा जीवन विता- कर मुखी रहना चाहता है तो उसे २४००० हवाँस लेने के बाद ही भूख लगने पर भोजन करना चाहिये। हम एक मिनट में १८ बार हवांस लेते हैं तो एक घण्टे में (६०×१८) १०८० हवांस हुये। मोटे रूप से इसे हम १००० के ही लगभग मानें तो २४ घण्टे में कुल हवांसों की गिनती २४००० हुई। दूसरे शब्दों में यदि हम देवताग्रों के तुल्य स्वस्थ ग्रौर दीर्घायु होना चाहते हैं तो हमें २४ घण्टे में केवल एक ही बार भोजन करना चाहिये, क्योंकि २४ घण्टे में ही हमारे २४००० हवांस पूरे होते हैं।

मनुष्य क्यों मरता है ? उसका एक उत्तर यह है कि प्राणिमात्र के रक्त में एक रासायनिक पदार्थ मिला हम्रा होता है जिसे शास्त्रकारों ने 'ग्रमृत' के नाम से पुकारा है श्रीर कर्मानुसार भिन्न-भिन्न प्राणियों में इसकी मात्रा न्यूनाधिक होती है। रेडियो Valve के अन्दर फिलामेंट (Filament) के ऊपर चूने का एक लेप चढ़ा रहता है (A coat of Calcium and Strontium Oxides) जैसे-जैसे हम रेडियो को व्यवहार में लाते हैं, लेप की मोटाई कम होती जाती है भीर एक दिन जब लेप सम्पूर्णतया समाप्त हो जाता है तब रेडियो प्राणहीन हो जाता है प्रर्थात् बोलना बन्द कर देता है। इसी प्रकार जीवन की कियाग्रों में रक्त मिश्रित ग्रमृत एक ब्रोर तो शनै. शनै: व्यय होता रहता है भौर दूसरी ब्रोर हमारे भोजन में मिले हुए टोक्सिन्स (Toxins) के द्वारा विषाक्त होता जाता है भौर जब यह भ्रमृत पूर्णतया समाप्त हो जाता है या विष मिश्रित हो जाता है तो मनुष्य की मृत्यू हो जाती है। कितने दिन में वो पूर्ण हप से व्यय हो जायगा प्रथवा विषाक्त हो जायगा वह निम्नोवत बातों पर निर्भर करता है—

- (१) अमृत की मात्रा (Quantity of Nectar)
- (२) खर्च करने की दर (Rate of consumption)
- (३) विषाक्त होने की दर (∵ate of pci oning)

श्रब हम इन शब्दों की विशेष व्याख्या करते हैं :— श्रम्त की मात्रा श्रीर खर्च करने की दर

कियी के पान हजार रुपये हैं भीर किसी के पाम केवल एक। साधारण बुद्धि तो यही कहती है कि एक के मुकाबले में हजार रुपये ज्यादा दिन चलेंगे, मगर यह कोई जरूरों नहीं है। ऐसा भी सम्भव है कि हजार रुपये वाला व्यक्ति भ्रपने हजार रुपये एक ही दिन में खर्च करदे भीर एक रुपये वाला व्यक्ति केवल एक नया पैसा ही रोज खर्च करे तो उसका एक रुपया १०० दिन चल जायेगा। जो भ्रपने हजार रुपये एक ही दिन में खर्च कर देता है वह भ्रसंयमी है भीर एक नया पैसा खर्च करने वाला संयमवान। कहने का भ्रमिप्राय यह है कि यदि भ्राप संयम का जीवन व्यतीत करेंगे तो भ्रापका भ्रमृत स्टोर थोड़ा होने पर भी ज्यादा दिन चल जायेगा। दूसरे शब्दों में ब्रत संयम का जीवन व्यतीत करने से भ्राप पूर्णायु के भोवता होंगे क्योंकि श्रमृत के खर्च की दर कम हो जायगी।

विषाक्त होने की दर (Rate of poisoning) हम जो भोजन करते हैं उसका कुछ ग्रंश शरीर का

पोषण करते हैं भ्रौर उसके कुछ श्रंश रक्त के अन्दर टोक्सिन्स (toxins) छोड़ते हैं जो भोजन निषद्ध बताये गये हैं उनमें टोक्सिन्स (toxins) ग्रधिक होते हैं ग्रीर जिन खाद्य पदार्थों को भोजन के योग्य बताया गया है उनमें टोक्सिन (toxin) हलके प्रकार का भ्रीर कम होता है लेकिन सभी प्रकार के भोजन से ऐसे रामायनिक पदार्थ निकलते हैं जिनसे हमारा रक्त दूपित होता है। हम २४ घण्टे में जितने ग्रधिक बार भोजन करेंगे उननी ही बार हम ग्रपने ग्रमृत में विष घोल रहे हैं अर्थात अमृत के विपाक्त होने की दर बढ़ जायगी और हम अपने मृत्यु के दिन को श्रौर अधिक निकट बुलाते चले जायेगे। भोजन जितना ही कम बार किया जायेगा उतनी ही भ्रमृत के विपाक्त होने की दर घीमी पड़ जायगी। अनशन वाले दिन ग्रमृत में विष का मिलना न केवल बन्द ही रहेगा भ्रपित दोषों का किञ्चित् शमन भी होगा। इस प्रकार 'म्रनशन' हमें पूर्ण म्रायुष्य को भोगने में सहायता करता है।

श्रायुष्य के सम्बन्ध में एक श्रौर भी तुलना लोगों ने दी है जो बुद्धिगम्य है। जिम प्रकार दीवार से लटकने वाली घड़ी को न्यूनाधिक चाबी देकर उसके पेडुलम को हिलती हुई श्रवस्था में रखा जा सकता है। श्रगर चाबी कम भरी जायगी तो पेडुलम थोड़े दिनों तक चलेगा श्रौर चाबी पूरी भर दी जायगी तो पेडुलम श्रधिक दिनों तक चलेगा। इस मान्यता के श्रनुसार हम पैदा होने से पहले दिल के श्रन्दर एक चाबी भरवाकर श्राते हैं श्रौर जब वह चाबी खत्म हो जाती है। कभी-कभी

ऐसा भी होता है कि चाबी पुरी खत्म नती हुई है श्रीर फिर भी मशीनरी में किसी धूल ग्रादि के कण ग्रा जाने के कारण लटकन का हिलना बन्द हो जाता है। ऐसी दशा में विना चावी भरे ही लटकन को हिला देने से वह फिर चलने लगता है और पूरी चाबी खत्म होने पर ही फिर बन्द होता है। ब्राजकल रूसी डाक्टरों ने जिन व्यक्तियों की मरा समस्कर छोट दिया था उन्हें पुनर्जीवित किया है। वे ऐसे ही केस थे जिनकी पूरी चाबी सत्म नहीं हुई थी। इसे प्रकाल मृत्युभी वहने हैं। स्रकाल मृत्युम स्रमृत का घडा पूर्णना से रीता नहीं होता. वरन् किसी टोकर लग जान के कारण ग्रनमय म ही पूटकर रोता हो जाता है। इसमें भी यह निष्कर्प निकलता है कि हमें अपने अमृत के घड़े को सयम द्वारा बडे सभाल के रयना चाहिये ताकि हम उसका पूरे समय लाभ उठा सके। अनशन सयम का एक मृख्य धग है।

# ११. स्वर्ग श्रोर नरक

जैन शास्त्रों में स्वर्ग ग्रौर नरक का बड़ा विषद ग्रौर श्रद्भुत वर्णन पाया जाता है। ग्रतएव पढ़े लिखों के मन में यह मन्देह होना स्वाभाविक ही है कि क्या वास्तव में इस घरा पर, इसके भीतर ग्रथवा इसमे बाहर ऐसे स्थानों का होना सम्भव है।

बौद्ध-जातक में एक इस प्रकार की कथा श्राती है कि एक बार भिशुश्रों ने महात्मा गौतम बुद्ध से पूछा कि हे भगवन स्वगं श्रीर नरक नाम के जो स्थान हैं, उनका समुचित विवेचन करों। महात्मा बुद्ध ने तुरन्त पूछा कि यह प्रश्न तुम्हारे मन में कैंसे उत्पन्न हुग्रा। भिशुश्रों ने उत्तर दिया कि श्रवण महावीर ऐसा उपदेश दे रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने पुनः कहा कि मै तुम से एक प्रश्न पूछता हूं कि क्या तुम्हें इसमें सन्देह है कि सत्कर्मों का फल श्रच्छा श्रीर दुश्कर्मों का फल बुरा होता है? सबने तुरन्त उत्तर दिया, महाप्रभो! हमे इसमें कोई संदेह नहीं है। महात्मा बुद्ध तुरन्त बोले, तो जाश्रो यदि कही स्वगं होगा श्रीर श्रच्छे कर्म करने से स्वगं मिलता है, तो तुम्हें भी मिल जायगा। तुम इस चिन्ता में मत पड़ो कि कही स्वगं है या नही। इसी प्रकार नरक के बारे में भी समभो।

इस विज्ञान के युग में यह जिज्ञामा श्रीर भी श्रिधिक बढ़ गई है श्रीर माइंस ने इस विषय में जो बातें ज्ञान की हैं, उसका कुछ विवरण निम्न पंक्तियों में दिया जाता है— पृथ्वी के चारों म्रोर जो वायुमण्डल है उसकी ऊँचाई २०० मील म्रनुमान की जाती है। उसकी चार खण्डों में विभाजित किया गया है, जिनके नाम हैं:—

- (१) ट्रोपोस्फियर (Troposphere)
- (२) स्ट्रैटोस्फियर (Stratosphere),
- (३) स्रोजोनोस्फियर (Czcrosphere) स्रीर
- (४) स्रायनोस्फियर (Ionosphere)

प्रत्येक स्तर की कुछ विशेषतायें हैं। प्रथम स्तर की ऊँचाई लगभग ६ मील है। इसी स्तर के अन्तर्गत बादल उत्पन्न होते हैं भीर इसी स्तर के अन्तर्गत जो परिवर्गन होते हैं उनका हमारे मौसम पर प्रभाव पडता है। भूमध्य रेखा के ऊपर लगभग ११ मील वी ऊँचाई तक और धवी के ऊपर लगभग ४ मील की ऊँचाई तक नाप (Temperature) निरन्तर कम होता जाता है भ्रोर जहाँ प्रथम स्तर की सीमा का भ्रन्त होता है श्रीर द्वितीय स्तर प्रारम्भ होता है, वहाँ का ताप शून्यसे ५५ डिग्री सेन्टीग्रेड कम  $(-55^{\circ}C)$  है। इस शीत का अनुमान केवल इस बातमे लगाया जा सकता है कि पानीका तो कहना ही क्या, पारा भी इस सरदी में जम कर ठोस पत्थर हो जाता है। प्रकृति की इस विलक्षणता पर ग्राय्चयं होता है। वहाँ तो पृथ्वी के गर्भ में लोहे को भी गला देने वाली हजारों डिग्री सेन्टीग्रेड की उष्णता श्रीर कहां टीक उसी के उत्पर घरातल से ११ मील की ऊँचाई पर पारे को भी जमा देने वाली भयंकर सर्दी । इन पंक्तियों को पढकर स्वर्गीय पं॰ दौलतराम जी की छहहाला की निम्न पंक्तियाँ याद ग्रा जाती हैं। नरकों की गर्दी गर्मी का वर्णन करते हुये उन्होंने लिखा है: "मेरु समान लोह गिल जाय, ऐसी शीत उष्णता थाय।" ग्रर्थात् नरकों में इतनी गर्मी ग्रौर ठण्ड है कि मेरु पर्वत के साइज का लोह पिण्ड उन नापऋमों पर गल जाता है ग्रथवा विखर जाता है (यह एक वैज्ञानिक सत्य है कि ग्रत्यधिक ठण्ड पाने पर लोहा कॉच के समान कुरमुरा हो जाता है। हाथ से गिरा कि चकनाचूर।)

प्रथम स्तर से दितीय स्तर में प्रवेश करते ही ताप का गिरना यन्द्र हो जाता है और लगभग २३ मील की उउँचाई तक ताप में कोई परिवर्तन नहीं पाया जाता । यह ब्योन बा वैकुण्ड स्थान है , न तुफान, न ग्रांधी, न बादल, न पानी, न ध्ल, न मिट्टी। इसी वा नाम स्ट्रैटो फियर है। इसके श्रनन्तर ताप सनै शनै बढता जाता है स्रीर जिस भाग को स्टैट'-स्कियर वहते हैं, वहाँ १२ महीने बसन्त ऋतू रहती है। उसके पश्चात् २३ ग्रीर ३७ मील के बीच मे ग्रोजोनोस्फियर नाम ना नीसरा खण्ड ग्राता है। इस खण्ड में नापमान १००० डिग्री रोन्टीग्रेड है भ्रौर इसमे स्रोजेन नाम वी दुर्ग-घ८णं गैस भरी हुई है-इतनी दुर्गन्धपूर्ण कि जिसमे न नोई एन्ह्य सास ले सकता है ग्रीर न उसके पास खड़ा ही रह सकता है। नरतों के वर्णन में दौलनराम जी की ये पिक्टिंग फिर याद करिये - तहाँ राध शोणित बाहिनी, वृमि कुलवलित देह-दाहिनी।" नरकों की जो तीन बिशेषना बताई गई हैं-(१) घोर ग्रन्धकार, (२) महा दुर्गन्ध, (३) महान उप्णता। ये तीनों ही बातें श्रोजोनोस्प्यर में पूरी उतरती हैं। नरक की मिट्टी के सम्बन्ध में शास्त्रों का उल्लेख है कि यदि यह मिट्टी मध्य लोक में लाई जावे, तो उसकी दुर्गन्ध मे श्राधे कोस की दूरी तक के जीव मर जायें। श्रोजोन गैस की दुर्गन्ध से भी छोटे मोटे जीव मर जाते हैं।

पचास मील की ऊँचाई के पश्चात ग्रायनोस्फियर नामक चत्र्यं स्तर का प्रारम्भ होता है। इसी स्तर से टकराकर रेडियो की विद्युत लहरें एक देश से दूर देशों में जा उतरती है। जिस प्रकार शास्त्रों में विणित नरकों में भिन्न-भिन्न गहराइयों में नारिकयों के बिल बने हुये हैं, उसी प्रकार यह ग्रायनोस्फियर भी ग्रनेक वलयों (Lavers) में बटा हम्रा है जिन्हें D,E,F इत्यादि वलय नाम दिये गये हैं। इसके ऊपर केनै की हीवसाइड (Kenelly-Heaveside) भीर एपल्टन (Appleton) नाम की तह हैं। एपल्टन तह की ऊँचाई लग-भग २५० मील है। यहाँ की वायू का विघटन (Ionisation) हो चुका है। इस वायु से सास नहीं लिया जा सकता भ्रौर श्रागे चलकर लगभग १००० मील की ऊँवाई पर वान-ऐलन (Van-Allen) पट्टी (Belt) है, जहाँ की गर्मी से परमाणुश्रों का हलवा (Flasma) वन गया है। यहाँ भी जीवन सम्भव नही है। इस पट्टी में यदि भूल से कोई हवाई जहाज फॅम जाय, तो वह वही चक्कर काटना रहेगा। एक प्रकार से वह भंवर में फॅम जाता है।

अपोलो ११ व १२ जो चाँदकी यात्रा को गये थे उन्हें लौटते समय किसो स्थान पर कुछ ऐसी म्रावाजें मुनाई दी, जो कृन्दनपूर्ण थीं। म्रभी तक वैज्ञानिक इस बात का पता नहीं लगा सके हैं कि ये म्रावाजें कहाँ से म्रा रही थी म्रोर इनका उद्गम क्या था।

हमने इस लेख में यह दिख्लाने की चेप्टा की है कि आधुनिक विज्ञान ने हमारे वायु मण्डल के भीतर मुख्यतः दो प्रकार के स्थानों का पता चलाया है। एक तो वह जहाँ सर्वदा वसन्त ऋतु छाई रहती है—जहाँ न धूल है, न आंघी, न बरसात। यह ऐमा स्थान है जिसके सम्बन्ध में वैज्ञानिकों का अभिमत है कि नव-विवाहित दम्पितयों के लिये हनीमून (Honeymoon) मनाने ना यह सर्वये प्ठ स्थान है। वायुमण्डल के दूसरे स्थान वे हैं जहाँ या तो अत्यिधक शीत है—इतना शीत कि वहाँ पारा भी जम जाता है, या वे स्थान हैं जहाँ अत्यिधक गर्मी है, घोर अन्धकार है और महादुर्गन्ध। इन स्थानों को यदि आप चाहें तो स्वर्ग और नरक की संज्ञा दे सकते हैं। इन क्षेत्रों में जीवात्मा रहती हैं अथवा नहीं, यह जानने का विज्ञानवादियों के पास कोई साधन नहीं है।

श्चर्ल उबैल (Earl Ubell) ने Readers Digest मई १६६६ में पृष्ठ १३५ पर लिखा है कि कैम्ब्रिज रेडियो वेधशाला में हमने उन लोकों से स्नाती हुई रहस्यमयी स्नावाजें सुनी हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते।

('At Cambridge a radio antenna has picked up the burble and squeak of worlds we can not see')

# १२. जगत्-उत्पत्ति

हिन्द्ग्रों के संकल्प मन्त्र के ग्रनुसार इस पृथ्वी का जन्म म्राज से १ म्ररब ६७ करोड़ २६ लाख ४६ हजार ७२ वर्ष पूर्व हुग्रा। (ग्रो ३म तत्मत् ब्रह्मणे द्वितीये पराद्धें, श्री इवेत वाराह कल्पे, वैवस्वत् मन्वन्तरे, ग्रप्टा-विशति तमे युगे. कलि-युगे कलि प्रथम चरणे इत्यादि ।) कुछ समय पूर्व स। उत्स की भी यही घारणा थी कि पृथ्वी का जन्म लगभग दो ग्ररब वर्ष पूर्व हम्रा किन्तु अब यह मान्यता बदल गई है। एक मान्यता ऐसी है कि पृथ्वी के प्रशान्त महासागर से चन्द्रमा का जन्म हम्रा। प्रमृत मथन की कथा में इसी बात का सकेत मिलता है। जब चन्द्रमा पृथ्वी से पृथक हुन्ना तो उसकी गति भिन्न थी भीर यह गति स्रव घट गई है स्रीर जिस रेट से यह घट रही है उसका हिमाब लगाने से मृष्टि की ग्रायु ४ ग्रग्व ६० करोड़ वर्ष निव्चित होती है। सृष्टि की स्रायु से स्रभिप्राय यह है कि आज जिस रूप में हम सुष्टि को देख रहे है, वह रूप ४॥ अरब वर्ष प्राना है।

सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, विज्ञान के क्षेत्र में इस सम्बन्ध मे चार सिद्धान्त हैं— (१) महान आकस्मिक विस्फोट का सिद्धान्त (Big Bang theory) (२) सतत् उत्पत्ति का सिद्धान्त (Continuous creation theory), (३) भॅवर सिद्धान्त Whirlpool theory) व (४) महान रश्मि सिद्धान्त (Giant I hoton theory). जायण्ट फोटोन सिद्धान्त के अनुसार प्रारम्भ में सृष्टि एक बहुत बड़ और भारी प्रकाश पुंज के रूप में थी। जिसका वजन ६,००,००,००,००,००,००,००,००,०० टन था। इस प्रकाश पुंज में से छिटव-छिटक कर सूर्य नक्षत्र और निहारिकाओं का जन्म हुया। इन चारों निद्धान्तों में महान आकस्मिक विस्फोट का सिद्धान्त और सतत् उत्पति का सिद्धान्त प्रमुख है। महान आकस्मिक विस्फोट का सिद्धान्त जिसे सत् १६२२ में क्सी वैज्ञानिक डा० फेंडमैन ने जन्म दिया, हिन्दुओं की कल्पना से मेल खाता है। जिसके अनुसार ब्रह्मान्ड का जन्म हिरण्य गर्भ से हुया (सोने का अण्डा) सोना घातुओं में सबसे भारी है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जिस पदार्थ से विश्व की रचना हुई वह बहुत भारी था। उसका घनत्व सबसे अधिक था। बढ़ते- बढ़ते यही अण्डा विश्वहण हो गया।

विज्ञानाचार्य श्री चन्द्रशेखर जी आजकल अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने गणित के आधार पर बनलाया है कि विश्व रचना के प्रारम्भ में पदार्थ का घनत्व लगभग १६० टन = ४८६० मन) प्रति घन इंच था। जबिक एक घन इंच मोने का तोल केवल ५ छटांक होना है। दूसरे शब्दों में वह पदार्थ अत्यन्त भारी था।

ग्राजकल के वेजानिक इस प्रश्न पर दो समुदायों में वटे हुए हैं। एक वह जिनका मत है कि यह ब्रह्माण्ड ग्रनादिकाल से ग्रपरिवर्तित रूप में चला ग्रा रहा है ग्रौर दूसरा वह जो यह विश्वास करते हैं कि ग्राज से ग्रनुमानतः १० या २० ग्ररब वर्ष पूर्व एक महान ग्राकिस्मक विस्फोट के द्वारा इस विद्य का जन्म हुन्रा। हाइ्रोजन गैन का एक वहुत बड़ा धधकता हम्रा बबुला श्रकरमान् फट गया श्रीर उसका सारा पदार्थ चारों दिशास्रों में दूर-दूर तक छिटक पड़ा श्रीर आज भी वह पदार्थ हम से दूर जाता हम्रा दिखाई दे रहा है। ब्रह्माण्ड की सीमा पर जो क्वसर (Quasar) नाम के तारक पिण्डों की खोज हुई है जो मूर्य ने भी १० करोड़ गुणा अधिक चमकीले हैं, हम से इतनी तंजी से दूर भाग जा रहे है कि इनसे स्राकस्मिक विस्फोट के गिडान्त की पृष्टि होती है। (गति ७०,००० से १५०,००० मील प्रति सेकिए) तिन्भागने की यह किया एक दिन सराप्त हो जायगी और यह सारा पदार्थ पुनः पीछे की स्रोर गिरकर एक स्थान पर एक वित हो जायगा भ्रौर विस्कोट की पुनरावृत्ति होगी । इस सम्पूर्ण त्रिया में ५० श्चरव वर्ष लगेगे श्रीर इस प्रकार के विस्फोट अनुस्त बाल तक होते रहेंगे। जैन धर्म की भाषा में इसे परिणमन की सजा दी गई है। इसमें पट्तृणी हानि वृद्धि (Sir i soidal variation) होती रहती है।

दूसरा प्रमुख सिद्धान्त सत्त् उत्ति का िद्धान्त है जिसे अमिरदर्तनशील अवस्था का सिद्धान्त (Theory of Steady stare) भी कहा जाता है। इसके अनुपार यह ब्रह्मण्ड एक घास के खेत के समान है जहाँ पुराने घास के तिनके सर्वे रहते हैं और उनके स्थान पर नये तिनके जन्म लेते रहते हैं। परिणाम यह होता है कि घास के खेत की आकृति सदा एम-से बनी रहती है यह सिद्धान्त जैन धर्म के सिद्धान्त से अधिक मेल खाता है, जिसके अनुसार इस जगत का न तो कोई निर्माण करने वाला है और न किसी काल विशेष में इसका जन्म हुआ। यह अनादिकाल से ऐसा ही चला आ रहा है और अनादिकाल तक ऐसा ही चलता रहेगा। हमारी मान्यता गीता की उग मान्यता के अनुकृल है जिसमें कहा गया है "न कर्नृत्वं न कर्माण, न लोकस्य मुर्जित प्रभु।" अर्थात् परमात्मा ने न इस लोक की रचना की है और न वह इसका कर्ना-धर्ना है।

उपर जिन दो सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया है, वे दोनों ही मम्पूर्ण रूप मे प्रयोग की कमौटी पर पूरे नहीं उतरते। इस सम्बन्ध में हम नीचे दो वैज्ञानिकों के श्रभिमत उद्धृत करते हैं। श्रलं उबैल (Earl Ubell) श्रपने एक लेख में लिखते हैं कि कोई भी ज्योतिषी इस बात पर विश्वास नहीं करता कि जगत उत्पत्ति के सम्बन्ध में जितने सिद्धान्त विद्यमान हैं, इनमें से कोई भी यथार्थना को प्रकट करता है। जितने सिद्धान्त हैं, वे हमें केवल मत्य के निकटतम ले जाते हैं। (No astronomer believes that any current cosmology adequately describes the Universe. The theories are only approximations.)

इसी प्रकार एम आई टी (श्रमरीका) के डा॰ फिलिप नोरीमन कहते हैं — ज्योतिषियों ने जो अब तक परीक्षण किये हैं उनके आधार पर यह निर्णय नही किया जा सकता कि खगोल उत्पत्ति के भिन्न-भिन्न सिद्धान्तों में से कौनमा सिद्धान्त सही है। इस समय इनमें से कोई सा भी सिद्धान्त सम्पूर्ण रूप से वस्तु स्थिति का वर्णन नहीं करता।

("Astronomers know far two little to make a choice among theories of the Universe and that no theory is adequate at the moment")

इस प्रसंग में संसार के महान वैज्ञानिक प्रो० स्राइन्सटाइन का सिद्धान्त हम पृष्ठ २६ पर दे चुके हैं, जिसके स्रनुसार यह सँसार स्रनादि स्रनन्त सिद्ध होता है।

पूरे लेख का निष्कर्ष इस प्रकार है—महान आकिस्मक विस्फोट सिद्धान्त के अनुसार इस ब्रह्माण्ड का प्रारम्भ एक ऐसे विस्फोट के रूप में हुआ, जैसा आतिशवाजी के अनार में होता है। अनार का विस्फोट तो केवल एक ही दिशा में होता है। यह विस्फोट चारों दिशाओं में हुआ और जिस प्रकार विस्फोट के पदार्थ पुन उसी बिन्दु की ओर गिर पड़ते हैं, इस विस्फोट में भी ऐसा ही होगा। सारा ब्रह्माण्ड पुन अण्ड के रूप में संकृतित हो जायगा। पुन. विस्फोट होगा और इस प्रकार की पुनरावृति होती रहेंगी। इस सिद्धान्त के अनुसार भी ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति झून्य में से नही हुई। पदार्थ का रूप चाहे जो रहा हो, इसका अस्तत्व अनादि अनन्त है।

दूसरा सिद्धान्त सतत् उत्पक्ति का है। इसकी तो यह मान्यता है ही कि ब्रह्माण्ड रूपी चमन अनादिकाल से ऐसा ही चला आ रहा है और चलता रहेगा। इस सिद्धान्त को आइन्सटाइन का आशीर्वाद भी प्राप्त है। अतैव जगत् उत्पत्ति के सम्बन्ध में जैनियों का निद्धान्त सोलहों आने पूरा उतरता है। म्राचार्य हरिभद्र गरि के शब्दो में—
पक्षपानो न में बीरे, न द्वेप किन्नादिषु ।
युक्तिमद वचन यस्य, तस्य कार्यः परिग्रहः ॥

